

# ॥ श्रीस्वामी दादूदयालजी सहाय ॥

## त्रथ गुरुदेव को त्रङ्ग ।

मथम नमस्कारात्मक मङ्गळ

दादू नमो नमो निरक्षनं, नमस्कार गुरु देवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू ग़ैन मांहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद मस्तक मेरे कर प्रखा, देण्या अगम अगाध २ दादू सतगुरु सहज में, किया बहु उपकार निर्धन धनवन्त करिलिया, गुरु मिलिया दातार ३ दादू सतगुरु सों सहजें मिल्या, लिया कंठ लगाइ दया भई दयाल की, तब दीपक दीया जगाइ १ दादू देखु दयाल की, गुरू दिखाई बाट ताला कूंची लाय करि, खोले सबै कपाट ५

सतगुरु सम्रथा ।

सतगुरु अञ्जन बाहि कारे, नैंन पटल सब खोले बहरे कांनों सुणनें लागे, गूंगे सुखसों बोले ६ सतगुरु दाता जीव का, श्रवण सीस कर नैंन तन मन सौंज संवारि सब, सुख रसनां अरु बैंन ७ राम नाम उपदेस कारे, अग्म गवन यह सैंन दादू सतगुरु सब दीया, आप मिलाये कैंन ड

सतग्रह कीया फेरि करि, मनका और रूप दाद पंचौं पछटि करि, कैसे भये अनूप ९ साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे दादू नाव चढाय करि, छे पार उतारै १० सतगुरु पद्ध माणस करे, मांणस यें सिध सोइ े दादू सिध थैं देवता, देव निरंजन होइ ११ दादू काढ़े काल मुख, अन्धे लेचिन देइ दादू अैसा गुरु मिल्या, जीव ब्रह्म करि छेइ १२ दादू काढ़े काल मुख, श्रवणहु सबद सुणांय दादू औता गुरु मिल्या, मृतक लीये जिवाय १३ दादू काढ़े काल मुख, गूंगे लिये बुलाइ दादू औसा गुरु मिल्या, सुख मैं रहे समाइ १४: दादू काढ़े काल मुख, मिहर दयाकरि आय दादू असा गुरु मिल्या, महिमां कही न जाय १५ सतगुरु काढ़ केंस गहि, डूबत इहि संसार दादू नाव चढाय करि, कीये पैळी पार १६ भव सागर मैं डूबतां, सतगुरु काढे आय दादू खेवट गुरु मिल्या, छीये नाव चढाय १७ दादू उस गुरुदेव की, मैं बिलहारी जांड जहां आसण अमर अळेख था, छे राखे उस ठांड १८

उपजण ।

आत्म माँहै ऊपजै, सादू पंगुळ ज्ञान कतम जाइ उलंघि करि, जहां निरंजन थान १९ आतम बाघ बंझका बेटा, गुरु मुख उपजे आय दादू पंगुल पंच बिन, जहां राम तहां जाय २० सब्द ।

साचा सहजें छे मिले, सबद गुरूका ज्ञान दादू हमकूं छे चरपा, जहां प्रीतम का अस्थान २१ दादू सब्द विचारि कारे, छागि रहें मनछाय ज्ञान गहे गुरुदेव का, दादू सहज समाय १२

ंदया वीनती।

दाद कहे सतगुरु सबद सुणाइ करि, भावे जीव जगाइ भावे अंतरि आप कहि, अपणे अङ्ग लगाइ २३ दादू वाहिर सारा देखिये, भीतरि कीया चूर सतगुरु शब्दों मारिया, जाण न पावे दूर २४ दादू सतगुरु मारे सबद तों, निरिष निरिष निज ठोर राम अकेला रहिंगया, चिंत न आवे ओर २५ दादू हमकूं सुखभया, साथ सबद गुरुज्ञान सुथ बुधि सोधी समझि करि, पाया पद निर्वाण २६

दादू सबद बाण गुरु साधके, दूरि दिसंतर जाय जिहि लागे सोऊ बरे, सूते लीये जगाइ २७ सतगुरु सबद मुखसों कह्या, क्या नेड़े क्या दूर दादू शिष श्रवण हुं सुण्या, सुमरण लागा सूर २८ कर्णी विनां क्षणी।

सबद दूध घृत राम रस, मिथ करि काहै कीय दादू गुरु गोबिंद विन, घट घट समझिन होय २९ सबद हूध घृत राम रस, कोई साघ विल्लेवण हार दाहू अमृत काढिले, गुरु मुख गिह विचार ३० घीव दूध में रिमरह्मा, ट्यापक सबही ठोर दादू वक्ता बहुत है, मिथ काढेंते ओर ३१ कामघेन घट घीव है, दिन दिन दुरबल होंग गुरू ज्ञानन ऊपजै, मिथ नहीं पाया सोय ३२ साचा समर्थ गुरु मिल्या, तिन तत्त दिया बताय दादू मोटा महावली, घट घृत मिथ किर खाइ ३३ मिथ किर दीपक कीजिए, सब घटि भया प्रकास दादू दीया हाथि किर, गया निरंजन पास ३४ दीव दीवा कीजिए, गुरुमुख मारग जाई दादू अपणें पीवका, दरसन देखे आइ ३५

ममारथी |

दादू दीया है भछा, दीया करी सब कोय घरमै धरचा न पाइय, जे करदीया न होय ३६ दादू दीये का गुण तेल्है, दीया मोटी बात दीया जगमै चांदणा, दीया चालै साथ ३७

गुरु ।

निर्मल गुरु का ज्ञान गह, निर्मल भक्ति विचार निर्मल पाया प्रेम रस, छूटे सकल विकार ३८ निर्मल तन मन आत्मां, निर्मल मनसा सार निर्मल प्राणी पंच करि, दादू लंघे पार ३९ पग पर्ग पासे रहे, कोई न जाणे ताहि सतगुर दीवा दिखाय करि, दाटू रह्या स्पीलाय ४०

## \* गुरुदेव की अङ्ग ? \*

#### शिप यज्ञासी।

जिन हम सिरजे सो कहां, सतगुरु देह दिखाय दादू दिल अरवाह का, तहां मालिक त्यौलाय ४१ मुझही में मेरा घणी, पड़दा खोलि दिखाय आत्म सों परआत्मां, प्रगट आणि मिलाय ४२ भरि भरि प्याला प्रेमरस, आपणें हाथ पिलाइ सतगुरु के सदके कीया, दादू बलि बलि जाइ ४३

श्रवर भरिया दिह दसा, पंखी प्यासा जाइ दादू गुर प्रसाद विन, क्यूं जल पीवे आय ४४ वेपरवाही।

मानसरोवर मांहि जल, प्यासा पीवै आइ दादू दोस न दीजिये, घर घर कहण न जाय ४५

गुरु ।

दादू गुरु गरवा मिल्या, ताथें सबगम होइ छोहा पारस प्रसतां, सहज समानां सोइ ४६ दीन गरीबी गिंह रह्या, गरवा गुरू गंभीर सूखिम सीतछ मुर्तिमित, सहज दीया गुरधीर ४७ सोधी दाता पछक में, तिरे तिरांवण जोग दादू औसा परम गुरु, पाया किहि संजोग ४८ दादू सतगुरु औसा कीजिये, रामरस माता पार उतारे पछक में, दर्सन का दाता ४९ देवे किरका दरदका, टूटा जोड़े तार दादू सांधे सुर्ति कीं, सी गुरु पीर हमार ५०

### # गुरुदेव को अङ्ग १ \*

#### सतगुरु शबद बाण ।

दादू घायल है रहे, सतगुरु के मारे दादू अंग लगाइ करि, भवसागर तारे ५१

#### खपजण ।

दादू साचा गुरु मिल्या, साचा दिया दिखाइ साचे कीं साचा मिल्या, साचा रह्या समाइ ५२ साचा सतगुरु सोघिछे, साचे छीजी साध साचा साहिब सोघि करि, दादू भिक्त अगाघ ५३ सनमुख सतगुरु साघसीं, साई सीं राता दादू प्याला प्रेमका, महारस माता ५४ साई सीं साचा रहे, सतगुरु सं स्रा साधीं सं सनमुख रहे, सो दादू पूरा ५५ सतगुरु मिले त पाईये, भगति मुक्ति भण्डार दादू सहजें देखिये, साहिब का दीदार ५६ दादू साई सतगुरु सेविये, भगति मुक्ति फल होइ अमर अभय पद पाईये, काल न लागे कोय ५७

## मतगुरु विमुख ज्ञान ।

यक लक्ष चन्दा आंणिघर, सूर्य कोटि मिलाय दादू गुरु गोबिंद विन, तो भी तिमिरन जाय ५८ अनेक चंद उदे करे, असंख सूर प्रकास पेक निरंजन नाम विन, दादू नहीं उजास ५९

## **चभय असमाव** ।

हाटू कवियहु आपा जाइगा, किएयहु बिसरे और किएयहु मृखिम होयगा, किएयहु पावै ठौर ६० दादू बिखमदु हेला जीव कीं, सतगुर थें आसान जब दरवे तब पाईये, नेडा ही असथान ६१

#### गुरु झान ।

दादू नैन न देखे नैन कीं, अन्तर भी कुछ नाहिं सतगुर दर्पन कर दिया, अरस परस मिल्जि माहिं ६२ घट घट राम रतन है, दादू छखे न कोय सतगुर सबदों पाईये, सहजें हीं गमहोइ ६३ जबही कर दीपक दीया, तब सब सुझन लाग यों दादू गुर ज्ञान थें, राम कहत जन जाग ६४

#### ममारथी ।

दादू मन माळा तहां फेरिये, जहां दिवस न परसे राति
तहां गुरू वानां दीया, सहजें जिपये ताति ६५
दादू मन माळा तहां फेरिये, जहां प्रीतम बैठे पास
आगम गुरु थें गम भया, पाया नूर निवास ६६
दादू मन माळा तहां फेरिये, जहां आप एक अनंत
सहजें सो सतगुर मिल्या, जुगि जुगि फाग बसंत ६७
दादू सतगुरु माळा मन दीया, पवन सुरति सौं पोय
बिन हाथों निसदिन जपे, प्रेम जाप यों होय ६८
दादू मन फकीर मांहें हूवा, भीतिर ळीया भेख
सबद गहे गुरुदेव का, मांगे भीख अळेख ६९
दादू मन फकीर सतगुर कीया, किह समझाया ज्ञान
निहचळ आसण बैसिकरि, अकळ पुरुष का ध्यान ७०
दादू मन फकीर जग थें रह्या, सतगुरु ळीया छाय
अहि निस ळागा एक सौं, सहज सुनिरस खाइ ७१

दादू मन फकीर असैं भया, सतगुरु के प्रसाद जहांका था लागा तहां, छूटे बाद बिवाद ७२

ना घर रह्या न बनगया, नां कुछ कीया कलेस दादू मनहीं मन मिल्या, सतगुरु के उपदेस ७३ भ्रम विभूग।

दादू यह मसीत यह देहरा, सतगुरु दीया दिलाय भीतरि सेवा बंदगी, बाहिर का है जाय ७४

दादू मंझे चेला मंझि गुर, मंझेई उपदेत बाहिर ढूढें बावरे, जटा बधाय केस ७५.

् आत्मारश्री |

मनका मस्तक मूडिये, काम क्रीध के केस दादू निषे निकार सन, सतगुरु के उपदेस ७६ भ्रम विधन।

दादू पड़दा भ्रमका, रह्या सकेल घट छाय गुरु गोविंद कपा करें, तो सहजें ही मिटि जाड़ ७७ स्वन गारंग।

जिहि मित साधू उधरे, सो मत छीया सोवि मनले मारग मूलगहि, यह सतगुरु का प्रमीध ७५ दादू सोई मारग मन गद्या, जिहि मारग मिलिये जाइ बेद कुरानों ना कह्या, सो गुर दीया दिखाइ ७९

दादू मन भवंग यह बिष भरवा, निरविष क्यूं हीं न होय दादू मिल्या गुरु गारही, निरविष कीया सीय ८० यता कीजै आप थैं, तन मन उन मन छाय पंच समाधी राखिये, दूजा सहज सुभाय ८१ दादू जीव जंजाछौं पाइगया, उछझचा नवमण सूत कोइ यक सुछझै सावधान; गुरुं बायक अवधूत ८१

गुरु मनका अङ्ग ।

चंचल चहुं दिति जात है, गुर बाइक सों बंधि दादू संगति साधकी, पारब्रह्म सों संधि दे गुरु अंकुस माने नहीं, उदमद माता अंध दादू मन चेते नहीं, काल न दैले फंघ ८४ दादू मारचां बिन माने नहीं, यह मन हरिकी आण ज्ञान खडग गुरु देवका, ता संग सदा सुजाण ६५ जहां थे मन उठि चले, फेरि तहां ही राखि तहां दादू ले लीन कार, साथ कहें गुरु साखि ८६ दादू मनहीं सों मल उपने, मनहीं सों मल घोप सीख चली गुरु साधकी, तो तूं निर्मल होय ८७ दादू कल्लब अपणें करिलिय, मन इंद्रिय निज ठौर नाम निरंजन लागि रह, प्राणी परहर और ६८

#### गुरु ज्ञान अङ्ग ।

मनके मते सब कोई खेळे, गुरु मुख बिरळा कोय दादू मनकी माने नहीं, सतगुर का सिख सोय ८९ सब जीऊं कों मन ठगे, मनकों विरळा कोय दादू गुरके ज्ञान सों, सांई सनमुख होय ९० दादू एक सों छे छीन हूणां, सबै सयांनप एह सतगुरु साधू कहत हैं, परम तत्व जिप छेड़ ९१

## **\* गुरुदेव को अङ्ग १ \***

### सत्युक्त विमुख ज्ञान अङ्ग ।

सतगुरु सबद बिवेक बिन, संजम रह्या न जाय: दादू ज्ञान विचार विन, विषे हला हल खाय ९२ ग्रह सिष्य प्रवोध अङ्ग ।

सतगुरु सब्द उलंघि करि, जिनि कोई सिप जाय दादू पग पग काल है, जहां जाय तहां खाय ९३ सतगुर बरने सिष करें, क्यूं करि बंचे काल दहदिसि देखत बहि गया, पाणी फोडी पाछ ९४ दादू सतगुर कहै सु सिष करें, सब सिधि कारिज होय अमर अभय पद पाइये, काल न लागे कोय ९५ दादू जे साहिब कौं भावै नहीं, तो हम थें जिनि होयू सतगुर लाजे आपणां, साघ न मांने कोय ९६ दादू हूं की ठाहर है कहा, तन की ठाहरतूं री की ठाहर जी कहो, ज्ञान गुरू का यौं ९७

. गुरज्ञान |-दादू पंच सवादी पंचिदिसि, पंचे पंचीं बाट 🚅 🛒 तवलग् कह्या न कीजिये, गहि गुरू दिखाया घाट ९८ दादू पंचौं एक मत, पंचौं पूरवा साथ पंचीं मिछि सनमुख भए, तब पंचीं गुरकी बात ९९

सतगुर विमुख ज्ञान ।

दादू ताता छोहा तिण सौं, क्यूं करि पकड्या जाय गहण गति सुझै नहीं, गुरु नहीं बूझै आय १००

र् गुरमुख कसोठीः करता । 💛 🐪 🧢

दादू औगुण गुण करि मांने गुरके, सोई सिष्य सुजाण 💛 सतगुर औगण क्यूं करें, समझै सोई सयांण १०१

सोनें सेती बेर क्या, मारे घणके घाय दादू काटि कलंक सब, राखे कंठ लगाय १०१ पाणी मांहें राखिये, कनक कलंक न जाय दादू गुरु के ज्ञान सों, ताइ अग्नि में बाहि १०३ दादू मांहें मीठा हेत कहि, ऊपरि कड़वा राखि सतगुर सिप्य कों सीख दे, सब साथों की साखि १०४

गुरातिष्य परमाध अङ्ग ।

दादू कहै सिष्य भरोसे आएणें, है बोली हुसियार कहेगा सु बहेगा, हम पहली करें पुकार १०५ दादू सतगुर कहें सु कीजिये, जे तूं सिष्य सुजाण जहां लाया तहां लागिरहु, बूझे कहा अजाण १०६ गुरु पहली मनसों कहें, पीछे नैन की सैन दादू सिष्य समझे नहीं, कहि समझावें बेंन १०७ कहें लखे सो मानवी, सैन लखे सो साध मनकी लखेसु देवता, दादू अगम अगाध १०८

दादू किह किह मेरी जीभ रही, सुनि सुनि तरे कांन सतगुर बपुरा क्या करे, जे चेला मूढ अजान १०९ गुरुक्षिण प्रनेष ।

दादूएक सबद सब कुछ कह्या, सतगुरु सिष समझाय जहां छाया तहां छागे नहीं, फिरि फिरि बूझे आय ११०

ज्ञान छीया सब सीखि सुणि, मनका मैछ न जाइ गुरू बिचारा क्या करे, तिष बिषै हछा हछ खाइ १११ सतगुरु की समझै नहीं, अपणें उपजे नाहि तौ दादू क्या कीजिये, बुरी निधा मन माहि ११२ असार गुरु पार ।

गुरु अपंग पग पंख बिन, तिष साखां का भार दादू खेवट नाव बिन, क्यूं उतरेंगे पार ११३ दादू संसा जीवका, सिष साखां का साळ दून्यूं कूं भारी पड़ी, हैगा कैंगा हवाळ ११४ अंघे अंघा मिळि चळे, दादू बंधिक तार कूप पड़े इम देखतां, अंघे अंघा छार ११५

पर परगोषा। सोधी नहीं सरीर की, ओरों की उपदेस दादू अचिरज देखिया, जाहिंगे किस देस ११६ सोधी नहीं सरीर की, कहें अगम की बात जाण कहांवें बापुड़े, आवध छीये हाथ ११७

सत असत गुरू पारप लक्षण ।

दादू माया माहें काढि करि, फिरि मायामें दिन्ह

दोऊ जन समझे नहीं, एको काज न कीन ११८

दादू कहे सो गुरू किस कामका' गहि भ्रमावे आन
तत बतावे निर्माला, सो गुरू साध सुजान ११९
तूं मेरा हूं तेरा, गुरू सिष कीया मंत

दून्यूं भूले जात है, दादू बिसरवा कंत १२०
दुहि दुहि पीवे ग्वाल गुरू, सिष है छेली गाइ

यह औसर यौंही गया, दादू किह समझाय १२१

तिष गोरू गुरु ग्वाल है, रख्या करि करि लेड दादू राखे जतन करि, आंणि घणी कू देइ १२२ झूठे अंघे गुरु घणे, श्रम दिढावे आय दादू साचा गुर मिले, जीव ब्रह्म है जाय १२३ झूठे अंघे गुरु घणे, बंघे बिषे बिकार दादू साचा गुरु मिले, सनमुख तिरजन हार १२४ झूठे अंघे गुरु घणे, श्रम दिढावे काम बंघे माया मोह सीं, दादू मुख सीं राम १२५ झूठे अंघे गुरु घणें, भटकें घर घर बार कार्ज को सीझे नहीं, दादू माथे मार १२६ वेखरच विशी अङ्ग।

भक्त कहावें आप कीं, भक्ति न जांणें भेव स्वप्न हीं समझे नहीं, कहां बसे गुरुदेव १२७ भ्रम विभूत ।

भ्रम कर्म जग बंधिया, पंडित दीया भुछाय दादू सतगुर ना मिळे, मारग देय दिखाय १२८ दादू पंथ बतावें पापका, भ्रम कर्म बेसास निकट निरंजन जे रहे, क्यूंन बतावे तास १२९

निचार को०।

दादू आपा उरझे उरझिया, दीसै सब संसार आपा सुरझे सुरझिया, यह गुरु ज्ञांन विचार १३०

गुरुमुंख कसोटी ।

साधू का अंग निर्मेखा, तामें मल न समाय परम गुरू पगट कहें, ताथें दांदू ताय १३१ स्मरण नाम ।चितामणी ।

राम नाम गुरु सबद सौं, रे मन पेलि भ्रम निह कर्मी सौं मन मिल्पा, दादू काटि कर्म १३२ स्रक्ष पर्ग ।

दादू बिन पांयन का पंथ है, क्यूं करि पहुँचे प्राण बिकट घाट औघट खरे, मांहि सिखर असमान १३३ मन ताजी चेतन चहै, स्यौकी करें लगाम सबद गुरुका ताजणां, कोई पहुँचे साध सुजाण १३४ स्वरण नाम पारण लवण ।

साधु स्मरण सौ कहा, जिहिं स्मरण आपा भूछ दादू गहि गंभीर गुरु, चेतन आनंद मूछ १३५ स्वार्थी गंपीर ।

आप सुवार्थ सब सगे, प्राण सनेही नांहि प्राण सनेही राम है, के साधू किल मांहि १३६ सुखका साथी जगत सब, दुखका नांहीं कोड़ दुखका साथी सांईयां, दादू सतगुरु होय १३७ सगे हमारे साथ हैं, सिरपर सिरजन हार दादू सतगुरु सो सगा, दूजा घंघ विकार १३८ दया निर्वेताः।

बादू के दूजा नहीं, एके आतम राम सतगुरु सिरपर साधु सब, प्रेम भाक्त विश्राम १३९

दादू सुध बुध आत्मां, सतगुरु प्रते आप दादू भृंगी कीट पूर्व, देखतही है जाई १४० दादू भृंगी कीट ज्यूं, सतगुरु सती होय आप सरीखे कारे लीये, दूजा नांही कीय १४१ दादू कछव राखे दृष्टिमें, कुंजों के मन मांहि सतगुरु राखे आपणां, दूजा कोई नांहि १४२ बचों के माता पिता, दूजा नांहीं कीय दादू निपजे भावसों, सतगुरु के घट होय १४३ वेपखडीर ।

एके सबद अनंत सिप, जब सतगुरु बोले वाद्व जहे कपाट सब, दे कूंची खोले १४४ बिनहीं कीया होय सब, सनमुख सिरजन हार दादू किर किर को मरे, सिप साखा सिर भार १४५ सूरज सनमुख आरसी, पावक कीया प्रकास दादू सांई साधु बिचि, सहजें निपजै दास १४६ दादू पंचों ए परमोधले, इनहीं की उपदेस यह मन अपणां हाथ किर, तो चेला सब देंस १४७

सतगुरु समुख विमुख ज्ञान० ।

अमर भये गुरु ज्ञान सों, केते इहिं काछ माहि दादू गुरुके ज्ञान बिन, केते मिर मिर जाहि १४८ ओषध खाइ न पछि रहे, बिषम व्याधि क्यों जाय दादू रोगी बावरा, दोत बैद कों छाय १४९ बैद बिथा कह देखि करि, रोगी रहे रिसाय मन माहे छीयें रहे, दादू व्याधि न जाय १५० दादू बैद बिचारा क्या करे, रोगी रहे न साच खाटां मीठा चरपरा, मांगें मेरा बाच १५१ छिन छिन राम संभाछतां, जे जीव जायत जाय आत्म के आधार कौं, नांहीं आंन उपाय ११

स्मरण महिमा नाम महात्म॰।
एक महूर्त मन रहें, नांम निरंजन पास
दादू तब ही देखतां, सकछ कर्मका नास १२
सहजे हीं सब होयगा, गुण इंद्रिय का नास
दादू राम संभाछतां, कटे कर्म के पास १३
स्मरण वितामणी।

एक राम के नाम बिन, जीवकी जलिंग न जाय दादू केते पिच मूपे, करि करि बहुत उपाय १४ स्मर्ग

एक रामकी टेक गहि, दूजा सहज सुभाय राम नाम छाडै नहीं, दूजा आवे जायं १५ स्मरण नाम अमाधतार । दादू राम अमाध है, पर मिति नांहीं पार

अवरण बरण न जाणिये, दादू नाम अधार १६ दादू राम अगाध है, अबिगति छखै न कोय निर्मुण सगुण का कहै, नाम बिछंबन होय १७ दादू राम अगाध है, व हद छण्या न जाय आदि अंत्य नहीं जांणिये, नाम निरंतर गाय १८ दादू राम अगाध है, अकछ अगोचर एक दादू नाम विछंबिये, साधु कहै अनेक १९

स्म०। दादू एके अलैक राम है, संमर्थ साई सोय मेदे के पकवांन सब, खातां होयसु होय २०

#### \* स्मरण की अह 🥄 \*

#### . स्मरण अगाधता० ।

सर्गुण निर्मुण है रहै, जैसा है तैसा छीन इरि स्मरण त्यो छाइये, का जाणों का कीन २१ सन्।

दादू सिरजन हार के, केते नाम अनंत चित आवे सो छीजीये, यों साधु सुमरें संत ३२ दादू जिन प्राण पिंड हमकों दीया, अंतर सेवें ताहि जे आवे औसांण सिर, सोई नाम सबाहि २३ सारण नाम वितामणीली

दादू औसा केंग्ण अभागिया, कछू दिढावे और नाम बिनां पग घरणकों, कही कहां है ठौर २४ स्परण नाम महिला महत्वरू ।

दाहू निमख न न्यारा कीजिये, अंतर धे उर नाम कोटि पतित पांचन भये, केवल कहतां राम २५

दादू जेतें अब जाएपा नहीं, राम नाम निज सार फिरि पींछें पछितायगा, रें मन मूंढ गवांर २६ दादू राम संभाखिले, जबलग सुखी सरीर फिरि पींछें पछितायगा, जब तन मन घरे न धीर २७ हु:ख दिखा संसार है, सुखका सागर राम सुख सागर चिल जाइये, दादू तिज बे कांम २८ रादू दरिया यह संसार है, तामें राम नाम निज नाव दादू दरिया यह संसार है, तामें राम नाम निज नाव दादू दरिया वह संक्षित, यह ओसर यह डाव २९ स्परण नाम निरसंसै ।

मेरे संसा को नहीं, जीवण मरण का राम स्वत्रही जिन बीसरी, मुख हिरदें हरि नाम ३०

स्परण नाम विरह०।

दादू दूखिया तबलगे, जबलग नाम न लेह तबही पावन परम सुख, मेरी जीवन यह ३१

ः रमरण नाम पारिप छन्नन ।

कछू न कहावै आपकों, सांई कूं सेवै दादू दूजा छाडि लब, नाम निज छेवै ३२ स्मरण नाम निसंते०।

जे चित चहुंटै रामसों, स्मरण मन छागे बादू आत्म जीवका, संसा सब भागे ३३

स्वरण नाम विनामणी। विद्यालयां के स्वरण नाम विनामणी। वादू पीव का नाम छे, तो मिटै सिरसाछ घडी महूरत चाछणा, कैसी आवै काह्नि ३४ दादू ओसर जीवतें, कह्या न केवल राम अंत काल हम कहेंगे, जम बेरी सों काम ३५ दादू औसे मिहिंगे मोलका, एक सास जे जाय चोदह लोक समान सो, कांहे रेत मिलाय सोई सास सुजाण नर, साई सेती लाय किर साटा सिरजन हार सों, ज्यू मिहिंगे मोलि विकाय ३६ जतन करें नहीं जीवका, तन मन पवनां फेर दादू मिहेंगे मोलिका, हैदों वटी यक सेर ३७

## \* स्परण को अङ्ग २ \*

#### स्म ट ।

दादू रावत राजा रामका, कदे न बिसारी नाम आत्मराम संभाछिये, तोसू बस काया गांम ३८ समरण मार्गचताम०।

बादू अहानिस सदा सिरर में, हिर चिंतत दिन जाय प्रेम मगन छै छीन मन, अंतर गती ल्योछाय निमख एक न्यारा नहीं, तन मन मंझि समाय एक अंग छागा रहें, ताकूं काछ न खाय ३९ दादू विंजर विंड सरीर का, सुवटा सहज समाय रमता सेती रमरहें, विमछ विमछ जस गाय अवेनासी सो एक हैं, निमख न इत उत जाय बहुत विछाई क्या करें, जे हिर हिर सब्द सुणाय ४०

#### १ ० म

दादू जहां रहूं तहां राम तों, भावे कंदल जाय भावे गिरपर्वत रहूं, भावे गृह बसाय भावे जाय जल हर रहूं, भावे सीत नवाय जहां तहां हरि नाम तों, हिरदें हेत लगाय ४१

## <sup>ंं</sup> मन परमोध*र* ।ंं

दादू राम कहें सब रहत है, नख सिख सकछ सरीर राम कहे विन जात है, समझी मनवा बीर ४२ दादू राम कहे सब रहत है, छाहा मूछ सहेत राम कहें बिन जात है, मूर्ख मनवा चेत ४३ दादू राम कहें सब रहत हैं, आदि अंतळूं सीय राम कहें विन जात है, यह मन बहुारे न होय ४४ हादू राम कहें सब रहत है, जीव ब्रह्म की लार राम कहें विन जातहै, रे मन हो हुसियार ४५

दादू हिर भिन्न साफिल निवणां, पर उपकार समाय दादू मरणा तहां भला, नहां पसु पश्ची खाय ४६

दादू राम सब्द मुखले रहें, पीलें लागा जाय मनसा बाचा कर्मनां, तिहिं तत सहज समाय ४७ दादू रचि मचि लागे नाम सों, राते माते होय देखेंगे दीदार कों, सुख पार्वेगे सोय ४८

सरण नाम नितानणीं ।
दादू सांई सेवें सब भछे, बुरा न किंदिये कीय
सारों मांहै सो बुरा, जिस घट नाम न होय ४९
दादू जीयरा राम बिन, दुखिया इहिं संसार
उपजे विनसे खिप मरे, सुख दुःख बारंवार ५०
राम नाम रुचि ऊपजें, छवे हित चित छाय
दादू सोई जीयरा, काहे जमपुर जाय ५९
दादू नीकी बरियां आपकरि, राम जिप छीहां
आत्म साधन सोधि करि, कार्ज भछ कीहां ५२
दादू अगम वस्तु पानै पढी, राखी मंज्ञि छिपाय
छिन जिन सोई संभाछिये, मितवे बीसर जाय ५३

सारण नाम महिमा महास्त्र । दादू उज्जल निर्मला, हिर रंग राता होय काहे दादू पचि मरे, पाणी सेती घोष ५७ दादू राम नाम जलं कृत्वा, स्नानं सदा जितः तन मन आत्म निर्मलं, पंच भूपा पंगतः ५५ दादू उत्तम इंद्रिय निम्नहं, मुच्यते माया मनः परम पुरुष पुरातनं, चिंतते सदा तनः ५६ दादू सब जग बिष भस्ता, निर्विष बिरला कीय सोई निर्विष होइगा, जाकै नाम निरंजन होय ५७ दादू निर्विष नामसीं, तन मन सहजें होइ राम निरोगा करैगा, दूजा नांही कीय ५८ बहा भक्ति मन उपजै, तब माया भक्ति बिलाय दादू निर्मल मल गया, ज्यूं रिव तिमिर न साय ६९

दादू बिषे विकारतीं, जंबलग मन राता तबलग चित न आवई, त्रिभवन पति दाता ६० दादू काजांणों कब होयगा, हरि स्मरण इक तार काजांणों कब छाडि है, यह मन बिषे बिकार ६१ है तो स्मरण होता नहीं, नहीं सु कीजै काम दादू यह तन यों गया, क्यूं करि पाइए राम ६२

दादू राम नाम निज मोहनी, जिन मोहे करतार सुरनर संकर मुनि जना, ब्रह्मा सृष्टि विचार ६३ दादू राम नाम निज औषदी, काटै कोटि विकार विषम ब्याधि थें जबरे, काया कंचन सार ६४ दादू निर्विकार निज नामले, जीवन यहै उपाय दादू कृत्म कालहै, ताकै निकटि न जाय ६५ ens i

मन पवनां गहि सुर्तिसों, दादू पांवे स्वाद स्मरण मंहि सुख घणां, छाडि देहु वकवाद ६६ नाम सपीडा छीजिये, प्रेम भक्ति गुण गाय दादू स्मरण प्रीतिसूं, हेत सहित स्योछाय ६७ प्राण कमळ सुख राम कहि, मन पवना सुख राम दादू सुर्ति सुख राम कहि, बहा सुनि निज ठाम ६८ कहतां सुणतां राम कहि, छतां देतां राम खाता पीतां राम कहि, आत्म कमळ विश्राम ६९ ज्यूं जळ पैसे दूधमें, त्यूं पाणींमे ळूण और आत्म रांमसों, मन हठ सांवे कोण ७० दादू राम नाम मे पैति करि, राम नाम स्योछाय यह इकंत तृय छोक में, अनंत काहे कों जाय ७१

ना घर भछा न बन भछा, जहां नहीं निज नाम कि दादू उनमन मन रहे, भछात सोई ठाम ७२

निर्मुणं नामं मई हिरदे, भाव प्रवर ततं भ्रमं कमें किल बिषं, माया मोहं कंपितं काल जालं सो चितं, भयानक जम किंकर्ं हरिषं मुदितं सतगुरुं, दादू अविगति दर्सनं ७३ दादू सब सुख सुर्ग प्याल के, तोलि तराजु बाहि हरि सुख एक पलक का, ता सम कह्या न जाय ७४

टाटू राम नाम सब को कहै, कहिंबे बहुत बिबेक एक अनेकों फिरि मिले, एक समाना एक ७५ दादू अपणी अपणी हदमै, सबकौ छेवै नाम जे छागे बेहदसीं, तिनकी मैं बिछजाम ७६ स्मरण नाम अगाध ।

कूंण तटंपर दीजियें, दूजा नाही कीय राम सरीवा राम है, सुमस्त्रां ही सुख होय ७७ अपणी जाणें आपगति, और न जाणे कोय स्मारे स्मारे रस पीजिये, दादू आनंद होयं ७८

∕करंणी विनां कथणी।

दादू सबही बेद पुरान पांढे, नेट नाम निर्घार सब कुछ इनहीं मांहि है, क्या करिये विस्तार ८९

नाम अगाध० ।

पढि पढि थाके पंडिता, किन हूंन पाया पार कथि कथि थाके मुनिजनां, दादू नाम अधार ८० निगम ही अगम विचारिये, तऊ पार न पावै तार्थे सेवक क्या करे, स्मरण त्योलांवे ८१

कथनी विनां करणी॰।

दादू अलफ एक अलाह का, ने पढि नांणै कोय कुरान कतेवां इलम सब, पिंड करि पूरा होय ८२

रमरण नाम पारिष छक्षन०।

नाम छीया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाय आदि अंति मधि एक रस, कबहूं भूळि न जाय ८३

विरद्द पतित्रतः।

दादू एकै दसा अनन्यन्यकी, दूजी दिसा न जाय आपा भूळे आन सब, एके रहे समाय ८४

स्मरण नाम बीनती ।

दादू पीवै एक रस, बिसरि जाय सब ओर अबिगति यह गति कीजिये, मन राषो इंहि ठोर ८५ आत्म चेतन कीजिये, प्रेम रस पीवै दादू भूळे देह गुण, असैं जन जीवै ८६

स्मरण नाम अगाधः ।

कहि कहि केते थाके दादू, सुणि सुणि कह क्या छैय लूण मिळे गांळे पाणीयां, ता सनि चित यों देय ८७

**६म ०** ।

दादू हरिरस पीवतां, रती बिर्छव न छाय बारं बार संभाछिये, मति वै बीसरि जाय ८८

स्मरण नाम विरह०।

दादू जागत खप्ता है गया, चिंतामाण जब जाय तब ही साचा होत है, आदि अंति उरल्य १९ नाम न आवे तब दुखी, आवे सुख संतोष दादू सेवक रामका, दूजा हरष न सोक ९० मिलेत सब सुख पाइये, बिछुरें बहु दुख होय दादू सुख दुख रामका, दूजा नांही कोय ९१ दादू हरिका नाम जल, में मीन ता मांहि संग सदा आनंद करें, बिछरतहीं मारे जाहि १२ दादू राम विसारि करिं, जीवे किहिं आधार ज्यूं चातृग जल बुंदकों, करें पुकार पुकार ९३ हम जीवें इहिं आसरें, स्मरण के आधार दादू छिटके हाथ थें, तो हमकों वार न पार ९४ ः समस्य पतिव्रत निहर्काम०।

दादू नाम निमति रामहि भजै, भक्ति निमति भजे सोय सवा निमति सांई भजै, सदा सजीवन होय ९५

नाम संपूरणता०।

दादू राम रसांयण नितचने, हार है हीरा साथ सोधन मेरे सांईयां, अलख खजीना हाथ ९६ दादू आनंद आत्मां, अबिनांसी के साथ प्राणनाथ हिरदे बसे, तो सकल पदार्थ हाथ ९७ संगही लागा सब फिरे, राम नाम के साथ चितामणी हिरदे बसे, तो सकल पसारे हाथ ९८ हिरदे राम रहे जाजनके, ताको ऊरा कोण कहें अठितिधि नवनिधि ताके आगे, सनमुख सदा रहे ९९ बंदत तींन्यू लोक बापुरा, कैसे दर्स लहे नाम निसाण सकल जग अपरि, दादू देवत है १०० दादू सबजग नीधनां, धनंवता नहीं कोय सो धनवंता जाणिये, जाके राम पदार्थ होय १०१

दादू भाव तहां छिपाइये, साचन छानां होय सेष रसातछ गगनधू, प्रगट कहिये सीय १०२ दादू कहांथा नारद सुनिजनां, कहां भक्त प्रहाद प्रगट तीन्यू छोक में, सकछ पुकारे साथ १०३ दादू कहां सिव बैठा ध्यान धरि, कहां कवीरा नाम सो क्यूं छानां होयगा, जेरु कहैगा राम १०४ दादू कहां छीन सुख देवथा, कहां पीपा रैदास दादू साचा क्यूं छिपै, सकछ छोक प्रकास १०५ दादू कहांया गोरख भरथरी, अनंत सिघों का मंत प्रगट गोपीचंद है, दन कहें सब संत १०६ अगम अगोचर राखिये, किर किर कोटि जतन दादू छांनां क्यूं रहे, जिस घट राम रतन १०७ दादू स्वर्ग पयाछ में, साचा छवे नांम सकछ छोक सिर देखिये, प्रगट सब हीं ठांम १०८

स्मरण का तंतारह्या, पछितावा मन मांहि दादू मीठा रामरत, तगला पीया नांहि १०९ दादू जेता नावथा, तैसा लीया नांहि होंत रही यहु जीव मैं, पछितावा मन मांहि ११०

स्मरण नाम चिता०।

दादू सिर करवत बहै, राम ह्रदेंथी जाय मांहि कलेजा काटिए, काल दस्ं दिस खाय १११ दादू सिर करवत बहै, बिसरे आत्म राम मांहि कलेजा काटिये, जीव नहीं बिश्राम ११२ दादू सिर करवत बहै, अंग परस नहीं होय मांहि कलेजा काटिये, यह बिथा न जाणे कीय ११३ दादू सिर करवत बहै, नैनह न्निषे नांहि मांहि कलेजा काटिये, साल रह्या मन मांहि ११४ जेता पाप सब जग करें, तेता नाम विसारं होइ दादू राम संभालिये, तो ऐता डारे घोय ११५ दादू जबही राम विसारियें, तबही मोटी मार खंड खंड करि नांखिये, बीज पड़े तिहिंबार ११६ दादू जबही राम बिसारिये, तबहीं झेंपें काल सिर ऊपर करवतबहै, आय पड़ें जम जाल ११७ दादू जबही राम बिसारिये, तबही कंध बिणास पग पग परले पिंड पड़े, प्राणी जाय निरास ११६ दादू जबही राम विसारिये, तबही हांनां होय प्राण पिंड सरबस गया, सुखी न देख्या कोय ११९

साहिबजी के नाममा, बिरहा पीड पुकार ताला बेली रोवणां, दादू है दीदार १२० साहिबजी के नाममां, भाव भक्ति बैसात लै समाधि लागा रहें, दादू सांई पास १२१ साहिबजी के नाममां, मति लुधि ज्ञान बिचार प्रेम प्रीति सनेह सुख, दादू जोति अपार १२२ साहिबजी के नाममा, सबकुल भरे मंडार नूर तेज अनंत है, दादू सिरजनहार १२३ जिस में सबकुल सो लीया, निरंजन का नाम दादू हिरदे राखिये, मैं बलिहारी जाम १२४

इति साखी ॥ २७६ ॥ अङ्ग २ ॥

## ॥ त्रय विरह को ग्रङ्ग ३॥ 😁

दादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः
बंदनं सर्व साघवा, प्रणामं पारगतः १
रित वंति आरित करें, राम सनेही आव
दादू ओसर अब मिळें, यह विरहनिका भाव २
पीव पुकारे विरहनीं, निस दिन रहें उदास
राम राम दादू कहें, ताळावेळी प्यास ३
मन चित चात्रग ज्यूं रटें, पीव पीव ळागी प्यास
दादू दर्सन कारने, पुरवह मेरी आस १
सव्द तुम्हारा उजळा, चिरिया क्यूं कारी
तुहीं तुहीं निस दिन करों, विरहा की जारी ५
विरहनि दुख का सनिका हैं, जानत है जगदीस
दादू निस दिन बहि रहें, विरहा करवत सीस ६

विरहिन रोवे राति दिन, झूरै सनही माहि दादू औतर चिल्लेगया, प्रीत्म पाए नाहि ७

निरद्य।

विग्हिन कुरछे कुंज ज्यू, निस दिन तलपत जाय राम सनेही कारणे, रावत रैनि विहाय ८ पासे वैठा सब सुणें, हमकों जवाब न देय रादू तेरै सिरचंढे, जीव हमारा छेय ९

सनको सुखिया देखिये, दुखिया नांहीं कोय दुखिया दादूदास है, अन परस नहीं होय १० साहिब मुख बोळे नहीं, संवक फिरै उदास
यह बेदन जीयमें रहे, दुखिया दादूदास ११
पीर्व विन पछ पछ जुग भया, कठिन दिवस क्यूं जाय
दादू दुखिया राम बिन, काछ रूप सब खाय १२
दादू इस संसार में, मुझसा दुखी न कोय
पीव मिछन के कारणें, में जल भरिया रोय
नां वहु मिछे न में सुखी, कहु क्यूं जीवन होय
जिनि मुझकों घायल कीया, मेरी दारू सोय १३
दर्भन कारण बिरहनी, बैरागिन होवे
दादू विरह विवोगनी, हिर मार्ग जोवे १४
वि० वपदेस ।
अति गति आतर मिलण कं. जैसें जलविन मीन

अति गति आतुर मिछण कूं, जैसैं जलबिन मीन सो देखे दीदार कीं, दादू आत्म लीन १५

राम विछोही बिरहनी, फिरि मिलन न पावै दादू तलपे मीन ज्यू, तुझ दया न आवै १६ दादू जबलग सुर्ति सिमटै नहीं, मन निहचल नहीं होय तबलग पीव परसे नहीं, बडी बिपति यो मोहि १७

विरह ।

ज्यूं अमली के चित अमल है, सूरेक संग्राम निर्धन के चित घन बते, यूं दादूके राम १८ ज्यूं चातृग के चित जल बते, ज्यू पाणी बिन मीन जैसें चंद चकेरर है, अैसें दादू हरिसों कीन १९ ज्यूं कुंजरके मन बन बते, अनिल पक्ष आकास यू दाद्का मन रामलूं, ज्यूं बैरागी बन खंड बास २० भवरा छवधी बालका, मोह्या नाद कुरंग यों दादका मन रामसों, ज्यूं दीपक जोति पतंग २१ श्रवना राते नादसों, नैना राते रूप जिभ्या राती स्वादसौं, त्यूं दादू एक अनूप २२

विरह उपदेस् ।

देह पियारी जीवकौं, निस दिन सेवा मांहि दादू जीवण भरणलीं, कबहूं छीडे नांहि २३ देह पियारी जीवकों, जीव पियारा देह दाद हरिरस पाइय, जे असा होय सनेह २४

दादू हरदम मांहि दिवांन, लेज हमारी पीव है देषोंसो सुबहान, ए इदक हमारा जीव है २५ दादू हरदम मांहि दिवान, कहुं दरूनै दरदर्शी दरद दरूनें जाय, जब देषों दीदारकों २६

विरह वीनती०।

दादू दरें ने दरद वंद, यह दिल दरद न जाय हम दुखिया दीदार के, मिहरवान दिखळाय २७ मूए पीड पुकारतां, बैद न मिलाया आय दादू थोडी वातथी, जे दुक दरस दिखाय २८ दादू मैं भिखारी मंगता, दर्सन देहु दयाल तुम्ह दाता दुख भंजता, मेरी करहु संभाछ २९

·छिन विछोहं॰ ।

क्या जीयेमें जीवणां, बिन दर्सन बेहाल दादू सोई जीवणां, प्रगट प्रसन छाछ ३० . इंहे जग जीवन सो भला, जबलग हिरदै राम राम विनां जे जीवना, सो दादू वे काम ३१० 🗇

ात्रे**० भानती** ।

दादू कहु दीदार की, सांई सेती बात कब हरि दर्सन देहुगे, यह ओसर चलि जात ३२ बिथा तुम्हारे दर्सकी, मोहि व्यापे दिन रात दुखी न की जै दीनकूं, दर्सन दी जै तात ३३

दादू इस हियेडे ए साल, पीव विन क्यूं हीन जायसी जब देखों मेरा छाल, तब रोम रोम सुख आयती ३४ ं विं० वीनती० ।

तूं है तैसा प्रकास करि, अपणां आप दिखाय दाद की दीदार दे, बलिजांऊ बिलंबन लाय ३५

विश्व दादू पीवजी देवें मुझकों, हों भी देखों पीव, हैं। देशों देखत मिछे, ती सुख पावे जीव ३६

विश्वसादीः।

दादू कहै तन मन तुम्ह परिवारणें, करि दीज के बार जे असी बिधि पाइये, तो छीजै सिरंजनहार ३७

ंविक पतिव्रतं ः

दीन दुनी सदकै करें।, टूक देखण दे दीदार तन मन भी छिन छिने करीं, भिस्त दो जग भी वार ३८

वि वसीटी ।

दादू हम दुखिया दीदार के, तूं दिछ थे दूर न होइ भावे हमकों जाखिदे, हुंणां हा सो हाय ३९

ंबिक पातिव्रत**ा** 

दादू कहै जे कुछ दीया हमकीं, तो सब तुम्ह ही छेहु तुम्ह विन मन मांने नहीं, दग्स आपणां देहु ४० दूजा कुछ मांगै नहीं, हमकीं दे दीदार तूं है तबछग एक टक, दादू के दिखदार ४१

विश्वीनतीः।

दादू कहे तूं है तूं है तैसी भगति दे, तूं है तैसा प्रेम तूं है तैसी सुर्ति दे, तूं है तैसा क्षेम ४२

वि॰ कसोटी॰।

दादू कहै सदिके करों सरीरकूं, बर बर बहु भंत भाव भगति हित प्रेमल्यो, खरापियारा कंत ४३

वि० ।

दादू दर्सन कीरछी, हमकों बहुत अपार क्या जांणों कवहीं मिळैं, मेरा प्राण अघार ४४

वि० बीनती ।

दादू कारण कंतके, खरा दुखी बेहाल मीरा मेरा महरकारे, दे दर्सन दरहाल ४५ तालांबेली प्यास बिन, क्यूं रस पीया जाय विरहा दर्सन दरद सौं, हमकों देह खुदाय ४६ तालांबेली पीड़मों, विराहा प्रेम पियास दरसन सेती दीजिये, बिलते दादूदास ४७ दादू कहें हमकों अपणा आपदे, इसक महबति दरद सेज सुहाग सुख प्रेमरस, मिलि खेलेंला प्रद ४८

## \* विरहे को अङ्ग ३ \*

वि० उपदेस ।

प्रेम भाक्ति माता रहे, तालाबेली अंग सदा सपीड़ा मन रहे, राम रमे उनसंग ४९

प्रेम मगन रस पाइये, भगति हेत रुचि भाव विरह विसास निज नाम सौं, देव देपाकरि आव ५० गई दसा सब वाहुँडे, जे तुम प्रगटह आय हादू ऊजड सब बते, दर्सन देहु दिखाय ५१ हम किसेंग क्या होयगा, बिडद तुन्हारा जाय पीछैंही पछिताहुगे, ताथैं प्रगटह आय ५२ छन विछोदर।

मीयां मैंडा आव घर, बांठी वतां छोय दुखंडे मुहिडे गये, मरां विछोहें रोय ५३

धि॰ पतिवृत् । -

है सो निधि नहीं पाइये, नहीं सुहै अरपूरि दादू मन मांने नहीं, तार्थ मरीये झूरि ५४

विरदी विरद्द कक्षन पारिष ।

जिस घट इसक अलाहका, तिस घट लोहीं न मात दादू जियरेजक नहीं, ससके सातें सास ५५ रती रव न बीसरे, मरें संभालि संभालि दादू सौदाइ रहें, आसिक अलह नालि ५६ दादू आसिकरवदा, सिर भी देवे लाहि अलह कारण आपकों, साडै अंदर भाहि ५७ वि० कसौटी० ।

भोरें भोरें तन करें, वंडे कर कुरवांण मिठा कौड़ा नां छगें, दादू तो हूं साण ५८ विरक्ष विरह स्वन०।

जनलग सीस न सोंपिये, तनलग इसक न होय आसिक मरणै नां हरे, पीया पीयाला सोय ५९

तैही नोई सभुं, जेडीये दीदार के दिल देवल हंदी अंभु, पसांई दोपाण के दिल विचौंस भोडूरि करि, अंदर बीयान पाय दादू रताहि कदा, मनमह बतिलाय ६१

इसक महबति मस्त मन, तालिब द्रादीदार दोसत दिल हरदम हजूर, यादगार हुसियार ६२

१९० विरह नहन । दादू आसिक एक अलाहके, फारिक दुनियां दीन तारिक इस औजूद थें, दादू पाक अकीन ६३

वि० यज्ञास सपदेसः ।

आसिकां रह कवज करदां, दिल वंजां रफतंद अलह आले नूर दीदम, दिलह दादू वंद ६४

दादू इसक अवाजसों, असें कहै न कोय दरद महबति पाइये, साहिव हासिल होय ६५ विश्ही विरह छत्तनः।

दादू कहां आसिक अलाह के, मारे अपणें हाथ कहां आलम ओजूदतों, कहें जवांकी बात ६६ दादू इहाक अलाहका, जे कबहूं प्रगटै आय तन मन दिल अरवाहका, सब पहदा जाले जाय ६७

विश्यहात उपदेति। अरवा हे सिजदा कुनंद, वजुद रा चिकार दादू नूर दादनी, आसिकां दीदार ६८

बिरह अग्नि तन जालिये, ज्ञान अगनि दों छाय दादू नख सिख प्रजलै, तब राम बुझावे आय ६९ बिरह अग्नि में बालिवा, दरसन कें ताई दादू आतुर रोइबा, दूजा कुछ नांहीं ७०

साहिब सं कुछ बल नहीं, जिनि हट साथै कीय दादू पीड पुकारिये, रोतां होय सु होय ७१ ज्ञान ध्यान सब छाडिदे, जप तप साधन जोग दादू बिरहाले रहे, छाड़ सकल रस भोग ७२ जहां बिरहा तहां और क्या, सुधि बुध नाठे ज्ञान लेक बेद मार्ग तजे, दादू एकै ध्यांन ७३

विरही बिरह सद्यन् !

विरही जन जीवे नहीं, जे कोटि कहें समझाय दादू गहिला है रहे, के तलफि तलिफ मरिजाय ७४ दादू तलफे पीडसों, विरही जन तरा ससके सांई कारणें, मिलि साहिब मेरा ७५ दादू बिरही पीडतीं, पड़्या पुकारें मीत
राम बिनां जीवे नहीं, पीव मिलन की चीत ७६
पड़्या पुकारे पीडतीं, दादू विरही जन
राम सनेही चित बसे, और न भावे मन ७७
बिस घट बिरहा रामका, उस नींद न आवे
दादू तल्फे बिरहणी, इस पीड़ जगावे ७८
सारा सरा नींद भारे, सब कोई सोवे
दादू घायल दरद वंद, जागे अरु रोवे ७९
पीड पुराणी नां पड़े, जे अंतर वेच्या होय
दादू जीवण मरणलों, पड़्या पुकारे सोय ८०
जे कनहूं बिरहाने मरे, तो सुर्ति बिरहती होय
दादू पीव पीव जीवतां, सुवां भी टरे सोय ८१
दादू अपणी पीड पुकारिय, चीड पराई नांहि
पीड पुकारे सो मला, जाके कर कलेजे मांहि ८२

विश्वान । विरह्ण । विश्व कारणें, गत किर नांखें आप यों दादू कारण रामके, बिरहीं करें बिलाप ८३ दादू तलिफ तलिफ विरहाण मरे, किर किर बहुत बिलाप विरह्ण करों जलीगई, पीवन पूछे बात ८३ दादू कहां जांऊ कोंणपे पुकारूं, पीवन पुछे बात पीव बिन चैनन आवई, क्यूं मरों दिन राति ८५ दादू बिरह बिव्रोगन सहिसकों, मीय सह्यान जाय कोई कहां मेरे पीवकों, दरस दिखावे आय ८६ दादू बिरह बिव्रोगन सहिसकों, निस दिन साळें मोहि कोई कहां धेरे पीवकों, कव मुख देलों तोहि ६७

दादू बिरह बिवोगन सहिसकों, तन मन घर न घीर कोई कही मेरे पीवकूं, मेटें मेरी पीर ८८ दादू लाइक हम नहीं, हरिके दर्सन जोग बिन देखे मरिजांहिंगे, पीवके बिरह बिवोग ८९

ंवि० पतित्रत ।

दादू सुप सांई तों, और सबैही दुख देखों दर्ग्सन पीवका, तिसही छाँग सुख ९७ चंदन सीतळ चंद्रमां, जल सीतळ सब कोय दादू विरही रामका, इनसों कदे न होय ९१

विरही । विरह स्त्वन ।

दादू घाइल दरद वंद, अंतर करें पुकार सांई सुणें सब लोकमें, दादू यह अधिकार ९२ दादू जांगे जगत गुरु, जग सगला सोवें बिरही जांगे पीडसों, जे घायल होंबे ९३

वि॰ ज्ञानआप्रि॰।

बिरह अग्निका दागदे, जीवत मृतक गोर दादू पहळी घर कीया, आदि हमारी ठौर ९४

विपतिं पतित्रते ।

दादू देखे का अचिरज नहीं, अण देखे का होय देखे ऊपर दिल नहीं, अण देखे कूं रोय ९५ पहली आगम विरह्का, पीछै प्रीति प्रकास प्रेम मगन लेलीन मन, तहां मीलनकी आस ९६ बिरह बिवोगी मन भला, सोई का बैराग सहज संतोषी पाइये, दादू मोटे भाग ९७

दादू मारे प्रेमसुं, बेधे साधु सुजाण मारण हारकों मिळे, दादू बिरही बाण १२१ जिहिंलामी सो जागिहै, बध्या करै पुकार दादू विंजर पीडहै, साळे बारं बार १२२ बिरही ससकै पीडसूं, ज्यूं घाडळ रणमांहि प्रीतम मारे बाणभारे, दादू जीवै नांहि १२३ दादू बिरह जगावै दरदकों, दरद जगावै जीव जीव जगावै सुर्तिक्रं, पंच पुकार पीव १२४ सहजें मनसा मनसपै, सहजें पवना सोय सहजें पचूं थिरभए, जें चोट बिरह की होय १२५ 🖰 मारण हारा रहिंगया, जिहिं लागी सो नांहि कबहूं सो दिन होगा, यह मेरे मन माहि १२६ प्रीत्म मारे प्रेमेसूं, तिनकूं क्या मारे दादू जारे बिरह के, तिनकूं क्या जारे १२७ किनाविद्योहर । दादू पडदा पलकका, ऐता अंतर होयं 🔭 दादू बिरही राम बिन, क्यूं करि जीवें सीय १२८ विरही विरह छत्तन । काया माहि क्यों रह्या, विनदेषे दीदार दाद बिरही बावरा, मरै नहीं तिहिं बार १२९-

विन देषे जीवे नहीं, बिरह का सहिनाण दादू जीवे जवलगे, तबलग बिरहन जाण १३० विरही विनती ।

रोम रोम रस प्यासहै, दादू करहि पुकार

राम घटा दल उमेगि करि, बरसह सिरजनहार १३१

प्रीति जु मेरे पीवकी, पैठी पिजर मांहि रोम रोम पीव पीव करें, दादू दूसर नांहि १३२ सवघट श्रवनां सुर्तिसों, सवघट रसनां बैन सवघट नैनां है रहें, दादू बिरहा औन १३३

राति दिवस का रोवणां, पहर पलक का नांहि रोवत रोवत मिलिगया, दादू साहिब मांहि १३४ दादू नैन हमारे बावरे, रोवे नहीं दिनराति सांइ संग न जागहीं, पीव क्यूं पूछै बात १३५ दादू नैनहु नीर न आइया, क्या जाणें ए रोय तैसेंही करि रोईए, साहिब नैनहु जोय १३६ दादू नैन हमारे ढीवहै, नाले नीर न जांहि सूके सरांस हे तव, करंक भए गांले मांहि १३७

दादू बिरह प्रेमकी छहरिमै, यह मन पंगुछ होय राम नाम मै गछिगया, बूझै बिरछा कोय १३८ विरह्जान आंग्रे॰।

दादू बिरह अग्नि में जलिंगए. मनके मेल विकार दादू बिरही पीवका, देखैगा दीदार १३९ विरह अग्नि में जलिंगए, मनके बिखै बिकार ताथैं पंगुल है रहाा, दादू दरदी दार १४० जब बिरहा आया दरद सों, तब मीठा लागा सम काया लागी कालहै, ऋडवे लागे काम १८१

विग्ह बान० ।

जब राम अकेला राहिगया, तन मन गया बिलाय दादू बिरही तब सुखी, जब दर्स परस मालि जाय १४२

विरही विरह छत्त्।

जब राम अकेला रही गया, तन मन गया विलाय दादू विरही तब सुपी, जब दरल परल मिळि जाइ १४३ जे हम छ।डै रामकूं, तौ राम न छाडै दाद अमली अमल थें, मन क्यूं करि काहै १४४-विरहा पारस जब मिलै, तब बिरहणि बिरहा होय दादू परसै विरहणीं, पीव पीव टेरै सोय १४५ आतिक मासूक के गया, इसक कहावे सोय दादू उस मासूक का, अलह आतिक होय १४६ राम बिरहणी है रहा, बिरहाण है गई राम दादू बिरहा बापुरा, झैसे करि गया काम १८७ विरह बिचारा छिगया, दादू हमकूँ आय जहां अगम अगोचर रामधा,तहां विरह विनांको जाय १४८ विरहा वपुरा आइ कार, लावत जगावै जीव दादू अंग लगाइ कार, ले पहंचावै पीव १४९ विरहा मेरा मीत है, विरहा वैशे नांहि विरहे कूं नेरी कहै, तो दादू कित मांहि १५० दादू इसक अलह की जाति है, इसक अलद का अंग इसक अलह औंजूद है, इसक अलह का रंग १५९

#### \* विरह को अङ्ग ३ %

## ं साप्त माहिमां महात्सः । 🔧

दादू प्रीतम के पग परिलय, मुझि देखण का चाव तहां छे सीस नवाइये, जहां घरेथे पाव १५२, क

विव प्रतिवतः।

दादू बाट विरह की सोधि करि, पंथ प्रेमका छेहु ी छैकै मार्ग जाइए, दूसर पाव न देहु: १५६ हैं विरहा बेगा भक्ति सहज में, आगे पीछैं जाय थोडे मंहि बहुत है, दादू रेहु स्योर्ळाय १५४

बिरहा बेगा छे मिले, तालाबेली पीर दादू मन घाइल भया। ताले सकल सरीर १५५ । भिरामीकी सकल

आज्ञा अपरंपार की, बंति अंबर भरतार कर हरे पटंबर पहरी करि, धरती करे सिंगार १५६ क बसुघा सब फूडे फड़े, पृथिति अनंत अपार कर गगन गरित जल्थल भरे, दार्बू जय जय कार १५७ दादू काला मुहकरि काल का, साई सदा मुकाल के मेघ तुन्हार घर घणां, बरसह दीन देयाल १५५ व

इति अङ्ग सासीता ४३९॥

पिरी पांण जो पांण सें, छहै सभोई साब २३० दादू गाफिल छोत्रतें, आहे मंझि मुकाम किंद दरगह में दीवान तत्व, पसे न बैटो पाण २४ दादू गाफिल छोवतें, अंदर पिरी प्रसु किंदि केंद्र तखत रवांणी निचिमें, पेरे तिही बसु २५

परने।
हिर्देश चिंतामणि चिंततां, जिंता चिंत की जाय
चिंतामणि चिंत में मिल्या, तहां दादू रह्या लुभाय २६
अपने नैनहुं आप कों, जब आत्म देखें
तहां दादू प्रआत्मा, ताही कूं पेखें २७
दादू बिन् रसनां जहां बोलिये, तहा अंतरजामी आय
बिन श्रवणों सांई सुणै, जे कुछ कीजे जाम २५

मिंग प्रकार कारत । निकार कान कहार जहां थे उठै, वाणी का प्रकास अनुभव जहां थे उठै, वाणी का प्रकास अनुभव जहां थे उपने, सब्दें कीया निवास २९ सो धर सदा विचार का, तहां निरंजन बास तहां तूं दादू पोजि ले, ब्रह्म जीवके प्रांस ३० जहां तन भन का मूल है, उपने उंकार अनहर सेझा सब्दका, आत्म करें विचार ३१ भाव भक्तिले उपने, सो ठाहर निज सार तहां दादू निधि पाइये, निरंतर निरंधार ३२ एक ठौर सङ्गे सदा, निकदि निरंतर ठाम तहां निरंजन पूरिले, अजरा वरतिहिं नाम ३३ साधू जन कीला करें, सदा सुखी तिहिं साम

चलु दादू उस ठोर की, मैं बलिहारी जाम २४ दादू पसु पिरंन के, पेही माझि कलूब बेठों आहे बिचमें, पाण जो मह बूब ३४ नैनहुं वाला चिखि करि, दादू घाले हाथ तबही पाँव राम घन, निकटि निरंजन नाथ ३५ नैंनहुं बिन सुझै नहीं, भूला कतहुं जाय दादू घन पाँव नहीं, आया मूल गमाय ३६ परवैत लवन सहर जन्।

जहां आत्म तहां राम है, सकल रह्या भरपूर अंतर गति ल्योलाइ रहु, दादू सेवकसूर ३७

परने यज्ञासन खपदेश । पहली लोचन दीजिये, पीछें ब्रह्म दिपाय दादू सुझे सार सब, सुख में रहे समाय ३८ आंधी के आंतद हूवा, नैनहु सुझन लाग दर्सन देखे पीव का, दादू मोटे भाग ३९

दादू मिही महल बारी कहै, गाम न ठाम न नाम तासू मन लागा रहे, में बलिहारी जाम ४० दादू खेल्या चाहै प्रेम रस, आलम अंग लगाय दूजें कूं ठाहर नहीं, पुहप न गंघ समाय ४१ नाहीं है करि नाम ले, कुल न कहाइरे साहिब जीकी सेझ परि, दादू जाइरे ४२ जहा राम तहां मै नहीं, मै तहा नाहीं राम दादू महल बारीकहै, है कूं नाहीं ठाम ४३ मैं नाहीं तहां में गया, एक दूसर नांहि नांहीं कूं ठाहर घणी, दादू निज घर मांहि ४४ में नांही तहां मैं गया, आगें एक अलाव दादू असी बंदिगी, दूजा नांही आव ४५ दादू आपा जब लगे, तबलगे दूजा होय जब यहु आपा भिटिगया, तब दूजा नांहीं कोय ४६ दादू है कूंमे घणां, नांहीं कूं कुल नाहि दादू नाहीं होइ रहु, अपणें साहिब मांहि ४७

दादू तीन सुन्य आकारकी, चौथी निर्मुण नाम सहज सुन्य मे रिमरहा, जहां तहां सब ठांम ४८ पांच तत्व के पांच है, आठ तत्व के आठ आठ तत्व का एक है, तहां निरंजन हाट ४९ दादू जहां मन माया बहा था, गुंण हांद्रिय आकार तहां मन विरचै सर्वाने थें, रिचरहु सिरजन हार ५० काया सुन्य पंचका वासा, आत्म सुन्य प्रांण प्रकासा परम सुन्य बहा सों मेळा, आगें दादू आप अकेळा पें? जहां थें सब ऊपजे, चंद सूर आकास पाणी पवन पावक कीये, धरती का प्रकास पाणी पवन पावक कीये, धरती का प्रकास काळ कर्म जीव ऊपजें, माया मन घट सास तहां रिहेता रिमता राम है, सहज सुन्य सब पास ५२ सहज सुन्य सब ठीर है, सब घट सबही मांहि तहां निरंजन रिमरहा, कोइ गुण व्याद नांहि ५३ दादू निस सरवर के तीर, तो हंसा मोती चुणें

पीयै नीझर नीर, सोहै, हंसा सो सुणै ५४ दादू तिस सरवर के तीर, जप तप लंजम की जिय तहां सनसुष सिरजन हार, प्रेम पिछावै पीजिये ५५ दादू तिस सरवर के तीर, संगी सबै, सुहांवणे तहां विन कर वाजै बेन, जिह्ना हीणें गावणें ५६ 👙 दादू तिल सरवर के तीर, चरन कमछ चित छाइया 🦠 तहाँ आदि निरंजन पीव, भाग हमारे आइया ५७ 👉 दादू सहज सरोवर आत्मा, हंसा करें कळोळ 🔑 🤲 सुख सागर सु भर भस्ता, मुक्ता इलमर्न मोल ५५. दादू हरि सरवर पूरण सबै, जिततित पाणीं पीव 🍃 जहां तहां जल अंचतां, गई तृखा सुख जीव ५९ सुख सागर सुंभर भंखा; उज्जल निर्मल नीर प्यास बिनां पीवै नहीं, दादू सागर तीर ६० सुन्य सरोवर ईस मन, मोती आप अनंत 👝 👵 दादू चुगि चुगि चंचभरि, यों जन जीवै संत ६१: सुन्य सरोवर मीन मन, नीर निरंजन देव दादू यह रस बिलातिये, कैसा अलखं अभेव ६२ सुन्य सरोवर मन भवर, तहां कमछ करतार दादू परमल पीजिये, सनमुष सिरजन हार ६३ सुन्य सरोवर सहजका, तहां मरजीवा मन दाद चुणि चुणि छेइगा, भीतर राम रतन ६४ दादू मिझि सरोवर बिमल जल, हंसा केलि करांहि मुक्ता इल मुक्ता चुगै, तिहिं इंसा डर नांहि ६५ अखंड सरावर अथघ जल, हंसा सरवर ह्वांहि 🕆

निरमै पाया आपघर, अब उडि अनत न जांहि ६६ दादू दरिया प्रेमका, तामै झूळै दोय इक आत्म परआत्मा, एक मेक रस होंय ६७ दादू हिण दारियाव, मांणिक मंझेंही डुबी डेई पाण मैं, डिठो हंझेई ६८ पर आत्म सौं आत्मा, ज्यूं ईस सरावर मांहि मिछि मिछि खेछै पीवसी, बादू दूमर नांहि ६९ दादू सरवर सहज का, तामें प्रेम तरंग तहां मन झुळै आत्मा; अपणे सांई संग ७६ दाद देखों निज पीवकों, दूसर देखों नांहि सबै दिसासो सोधिकरि, पाया घठही माहि ७१ दादू देखों निज पीवकों, और न देखों काय पूरा देखूं पीवकों, बाहर भीतर लोग ७२ 🕡 दादू दैखूं निज पीवकीं, देखतही दुख जाय हूँतौ देखूं पीवकों, सबमें रह्या समाय ७३ दादू देखूं निज पीवकों, सोई देखण जाग प्रगट देखूं पीवकों, कहा बतांवै छोग ७४

भव यज्ञात वपदेतः ।
दादू देखु दयालकों, सकल रह्या भरपूर
रोम रोम मैं रिम रह्या, तूं जिन जाने दूर ७५
दादू देखु दयालकों, बाहर भीतर सोय
सब दि सि देखी पीवकूं, दूसर नांही कोय ७६
दादू देखु दयालकों, सनमुख सांई सीर
जीवर देखूं नैन भरि, तीधर सिरजन हार ७७

ंदादू देखु दयाळकूं, रेकि रह्या सब ठोर घट घट मेरा सांईया, तू जिन जानै और ७८ उमै अस्माव अंग ।

तनमन नांही मै नहीं, नहीं माया नहीं जीव दादू एके दैखिये, दह दिस मेरा पीव ७९

पति पहिचान० ।

दादू पाणी मांहे पैतिकार, देखे दृष्टि उघारि जला बिंब सब भरि रहा, असा बहा विचारि ८०

पर्चे पातिवतः।

सदा छीन आनद मै, सहज रूप सब ठीर दादू देखे एककूं, दूजा नांहीं ओर ८१ दादू जहां तहां साथी संग है, मेरै सदा अनंद नैन बैन हिरदै रहै, पूरण परमानंद ८२ जागत जगपति देषिये, पूरण परमानंद सोवत भी सांई मिळे, बादू अति आनंद ८३

प्रचय**ः** ।

दादू दहदिस दीपक तेजके, बिन बाती बिन तैछ चहुंदिस सूर्ज देखिये, दादू अद्भुत खेल ८४ सूर्ज कोटि प्रकात है, रोम रोम की छार दादू जोति जगदीस की, अंत न आवे पार ८५ ज्यू रिव एक अकास है, असे सकछ भरपूर दादू तेज अनंत है, अहैं आहे नूर ८६ सूर्ज नहीं तहां सूर्ज देखें, चंद नहीं तहां चंदा तारे नहीं तहां झिलमिल देख्या, दादू अति आनंदा ८७ बादल नहीं तहां बरखत देख्या, शब्द नहीं गरजंदा बीज नहीं तहां चमकत देख्या, दादू परमानंदा ८८

आत्म बलीतर०।

दादू जोति चमकै झिछिमिछै, तेज पुंज प्रकास अमृत झरै रस पीजिये, अमर बेळि आकास ८९

दादू अविनाशी अंग तेज का, असा तत्व अनूप सो हम देख्या नैंन भिर, सुंदर सहज सरूप ९० परम तेज प्रगट भया, तहां मन रह्या समाय दादू खेळे पावसौं, नहीं आवे नहीं जाय ९१ निराधार निज देखिये, नैनंडु लागा बंद तहां मन खेळे पाव सौं, दादू सदा अनंद ९२ आत्म बेझीतर ।

अता एक अनूप फल, बीज बाकुला नांहि मीठा निर्मल एक रस, दादू नैनहुं मांहि ९३

हीरे हीरे तेज के, सो निरखे तृय लोय कोई इक देखे संतजन, और न देखे कोय ९४ नैन हमारे नूरमां, तहां रहे ल्यौलाय दादू उस दीदार कूं, निसदिन निरखत जाय ९५ नैनहुं आगे देखिये, आत्म अंतर सोय तेज पुंज सब भरिरह्या, झिलमिल झिलमिल होइ ९६ अनहद वाजे वाजिये, अमरापुर बास जीति सहसी जगमगे, को निरखे निज दास ९७ परम तेज तहां मन रहे, परम नूर निज देखें परम जोति तहां आत्म खेले, रादू जीवन छेखें '९८ जरे सु जोति सरूप है, जरे सु तेज अनंत जरे सु झिलिमिलि नूर है, जरे सु पुंज रहंत ९९

दांदू अलख अलाह का, कह कैसा है नूर दांदू बेहद हद नहीं, सकल रह्या भरपूर ९०० वारपार नहीं नूर का, दांदू तेज अनंत कीमित नहीं करतार की, असा है भगवंत १०१ निसंघ नूर अपार है, तेज पुंज सब मांहि दांदू जोति अनंत है, आगो पीछो नांहि १०२ खंड खंड निज न भया, इकलस एक नूर ज्यूं था त्यूंही तेजहैं, जोति रही भरपूर १०३ परम तेज प्रकास है, परम नूर निवास परम जोति आनंद मैं, हंसा दांदू दास १०४

耳 c・l

नूर सरीषा नूरहै, तेज सरीषा तेज जोति सरीषी जोति है, दादू खेळे सेज १०५ तेज पुंजकी सुंदरी, तेज पुंजका कंत तेज पुंजकी संजपर, दादू बन्या बसंत १०६ पुहुप प्रेम बरषे सदा, हरिजन खेळे फाग औसा कौतिंग देखिया, दादू मोटे भाग १०९

अमृत धारा देखिये, पारब्रह्म बर्षत

तेज पुज झिलिमिलि झरें, को साधकजन पीवंत १०८ रसहीं मैं रस बरिख हैं, धारा कोटि अनंत तहां मन निहचल राखिये, दादू सदा बतंत १०९ घन बादल बिन बरिष हैं, नीझर निर्मल धार दादू भीजे आत्मा को, साधु पीवण हार १९० औसा अचिरज देखिया, बिन वादल बरषे मेह तहां चित चातृग है रह्या, दादू अधिक सनह १९९ महारस मीठा पीजिये, अबिगति अलख अनंत दादू निर्मल देखिये, सहजें सदा झरंत १९२

करता कांक्षेतुः।
कामधेनु दुहि पीजिये, अकळ अनूपम एक
दादू पीने प्रेमसं, निर्मल धार अनेक ११३
कामधेनु दुहि पीजिये, ताकू लपे न कीय
दादू पीने प्याससं, महारस मींठा सोय ११४
कामधेनु दुहि पीजिये, अलख रूप आनंद
दादू पीने देतसीं, सुख मन लागा बंद ११५
कामधेनु दुहि पीजिये, अगम अगोचर जाइ
दादू पीने प्रीतसं, तेज पुंजकी गाय ११६
कामधेनु करतार है, अमृत सरने सोय
दादू बलरा द्धकों, पीने तो सुख होय ११७
असी एके गाइ है, दूझे बारह मास
सो सदा हमारे संग है, दादू आत्म पास ११८
पचय आत्म बेल्लीतरः।
तरवर साखा मूल बिन, धरती पर नांहीं

अविचल अमर अनंत फल, सो दादू खांही ११९ तरवर साखा मूल बिन, धर अंबर न्यारा अविनासी आनंद फल, दादू का प्यारा १२० तरवर साखा मूल बिन, रज बीर्ज रहिता अजरा अमर अतीत फल, सो दादू गहिता १२१ तरवर साखा मूल बिन, उतपति परलय नांहि रहिता रिमता राम फल, दादू नैनहुं मांहि १२२ प्राण तरवर सुर्ति जड़, ब्रह्म भूमिता मांहि रस पीवे फूले फले, दादू सूके नांहि १२३

ं प्रव्यज्ञासु उपदेववा

बह्य सुन्य तहा क्या रहे, आत्म के अस्थांन काया अस्थल क्या बते, सतगुरु कहे सुजान १२६ काया के अस्थल रहे, मन राजा पंच प्रधांन पचीत प्रकीरत तीनगुण, आपा गर्न गुमान १२५ आत्म के अस्थांन है, ज्ञान ध्यान विस्वास सहज सील संतोष सत, भाव भाकि निधि पास १२६ ब्रह्म सुन्य तहां ब्रह्म है, निरंजन निरकार नूर तज तहां जोति है, दादू देखण हार १२७ मोजूद खबर माबूद खबर, अरवाह खबर ओजूद सुकामे च चीजस्त, दादिन सजुद १२८ औजूद सुकांमे अस्त, न फस गालिब किंबर काबिज गुसामनी यस्त, दुई दरोग हिरस हजत, नाम नेकी नेस्त १२९ अरवाह सुकामे अस्त, इसक डबादत बंदगी इगांनां इखळास,मिहर महबति खैरखूबी, नामनेकीपास १३० मानूर मुकामे हस्त, इके नूर खूब खूबां दीदनी हैरान, अजन चीज खुरदनी, प्याले मस्तांन १३१ हैवांन आलम गुमराह गाफिल, अवलि सरियत पंद हला रुहरा मनेकी बढ़ी, दुरिस्त दानिशमन्द १३२ कुल फारिके तरक दुनीयां, हरो जहर दम याद अलह आले इसक आतिक, दहनें फिरियाद १३३ आब आतमं अरस कुरसी, सुरते सु विहान सिर रसिफतां करद वूदं, मारफत मुकांम १३४ हक हासिल नूर दीदम, करारे मकसूद दीदार दरिया अरवाह आमंद, मौजूदे मौजूद १३५ चहार मजल बयान गुफतं, दस्त करदां बूद पीरा मुरीदां खवर करवां, राहे माबूद १३६ पहली प्राण पसू नर की जै, साच झूठ संसार नीति अनीति भला बुरा, सुभ असुभ निरधार १३७ सव ताजि देखि विचारि करि, मेरा नाही कीय अनदिन राता रामसूं, भाव भक्ति रत होय १३८ अंतर घरती सूरसिन, सांई सब छेळाके अंग जल कीरति करूणां करें, तन मन छागा रंग १३९ परम तेज तहां मन गया, नैनहुं देख्या आय सुख संतोष पाया घणां, जोति है जोति समाय १९० अरथ च्यारि अस्थांन का, गुरु सिष कह्या समझाय मार्ग निरजन हारका, भागवंड सो जाय १४१ अग्वाह सिजदा कुनंद, औजूदरा चिकार

दादू तूर दादनी, आमिकां दीदार १४२ अंतिकां रह कबज करदां, दिख वंजार फतंद अलह आले तूर दीदम, दिलह दादू बंद १४३ अंतिकां मस्तात आलम, बुरदनी दीदार चंद रह चिकार दादू, यार मांदिल दार १४४

प्रका

दादू दया दयालकी, तो क्यू छांनी होय प्रेम पुलकि मुलकत रहें, तदा सुहागानि तोय १४५ दादू बिगति बिगति दर्तन करें, पुलकि पुलकि रत्तपांन मगन गलित माता है, अरस परस मिलि प्राण १४६ दादू देखि देखि स्मरण करें, देखि देखि लै लीन देखि देखि तन मन बिले, देखि देखि चित दीह १४७ दादू त्रिखि त्रिखि निज नांमले, त्रिखि त्रिखि रस पीव त्रिखि त्रिखि पीवकों मिले, त्रिखि त्रिखि सुखजीव १४८

प्र० स्मारण नांन पारिप सक्षन०

तन सूं स्मरण सब करें, आत्म स्मरण एक आत्म आगे एक रस, दादू बडा विवेक १४९ दादू मांठी के मुकांम का, सब को जाणे जाय एक आध अरबाह का, विरला आपै आय १५०

भचय ।

दादू जबलग अस्थल देहका, तवलग मत्र ट्यापे निर्भय अतथल आत्मां, आगे रस आपे १५१ जव नांहीं सुर्ति सरीरकी, विसरे सब तंसार अतम न जाणें आपकूं, तव एक रहा। निरधा १५२ प्र॰ स्मरण नाम पारिष छत्तन॰ ।

तन सूं स्मरण की जिये, जवलग तन नीका आत्म स्मरण ऊपजै, तब लागे फीका आगें आपें आपहे, तहां क्या जीवका १५३ चम दृष्टी देखे बहुत किर, आत्म दृष्टी एक अहा दृष्टि परचै भया, तब दादू बैठा देख १५४ एई नैनां देहके, एई आत्म होय एई नैनां ब्रह्म के, दादू पलटे होय १५५ घट परचै सब घट लखे, माण परचै प्राण ब्रह्म परचै पाइए, दादू है हैरांन १५६

स परच पाइड्र, उन्हूं ह हरान १४६ सूक्ष्म सींग अरवा वंदगी०।

दादू जल पाषाण ज्यूं, सेवै सब संसार दादू पाणी लोंण ज्यूं, कोई बिरला,पूजणहार १५७

स्मरन नाम पारिष छत्तन ।

अलख नाम अंतर कहै, सब घट हरि हरि होय हादू पांणी लूण ज्यूं, नाम कही जै सोय १५८

छै छत्तन सहज् ।

छाडै सुर्ति सरीरकूं, तेज पुंज में आप दादू असे मिछि रहै, ज्यूं जल जलहि समाय १५९

सम् नामं पारिष छत्तनः ।

सुति रूप सरीरका, पीवके परले होय दादू तनमन एक रस, स्मरण कहिये सीय १६० राम कहत रामहि रह्या, आप बिसरजन होय मन पवनां पंचीं बिले, दादू स्मरण सीय १६१ जहां आतम राम संभालीये, तहां दूजा नांही और देही आगें अगम है, दादू सुक्ष्मम ठोर १६२ स्थ्म स्व अरचा बंदगीः । तनमन बिलैयों कीजिये, ज्यूं पाणीमें लूण जीव ब्रह्म एके भया, तब दूजा कहिये कूण १६३ तनमन बिलैयों कीजिये, ज्यू घृत लागे घाम आत्म कमल जहां बंदगी, तहां दादू प्रगट राम १६३ स्मर्ट नांग पारिष लचनर ।

कोमल कमल तहां पैति करि, जहां न देखे कोय मन थिर स्मरण कीजिये, तब दादू दरतन होय १६५ नख तिख सब स्मरण करें, असा कहिये जाय अंतर बिगते आत्मां, तब दादू प्रगट आय १६६ अंतर गति हरि हरि करें, तब मुखकी हाजति नहिं। सहजे धुनि छागी रहै, दाहू मनही माहि १६७ दादू सहजें स्मरण होत है, रोम रोम रमि राम चित चहुट्या चित्तसुं, यों छीजै हरि नाम १६८ दाद समरण सहज का, दीहां आप अनंत ः अरत परत उत एकसूं, खेळे तदा बतंत १६९ दादू शदद अनाहद हम सुण्यां, नष तिष सकल सरीर सब घट हरि हरि होतहै, सह में ही मन थार १७० हुंण दिल लग्गा हिकसीं, मेकी एहा ताति दादू कम: खुदाइ दे, बेठाडी हैं राति १७१ दादू माला सब आकार की, को साधु स्मरे राम करणी गरतें क्या कीया, असा तेरा नाम १७२

सब घठ मुख रसनां करें, रहे एका नांम दादू पीवे राम रस, अगम अगोचर ठांम १७३ दादू मन चित अस्थिर कीजिये, तो नखासिख स्मरण होय श्रवण नेत्र मुख नासिका, पंचू पूरे सोय १७४

#### साधु महिमां महात्म् ।

राम जपै रुचि साधु कूं, साधु जपै रुचि राम दादू दून्यूं एकटग, यहु आरंभ यहु काम १७५ आत्म आसण रामका, तहां बसे भगवान दादू दून्यू परसपर, हरि आत्मका थान १७६ जहां राम तहां संत जन, जहां साधु तहां राम दादू दून्यूं एकठे, अरस परस विश्राम १७७ दादू हरि साधु यों पाइये, अविगति के आराध साधु संगति हार मिळे, हारे संगति थें साथ १७८ दादू राम नाम सूं मिलिरहै, मनके छाडि विकार तो दिलहीं माहै देखिये, दुन्यूका दीदार १७९ साधु समाना राममै, राम रह्या भरपूर -दादू दून्यूं एकरसं, क्यूं करि कीजे दूर १८० वादू सेवक सांडका भया, तब सेवक का सब कीय तेवक सांई को मिल्या, तब सांई सरीपा होय १८१ मित्तरी मांहै मेलिकार, मोलि विकानां बंस यों दादू महगा भया, पारब्रह्म मिलि हंस १८२ मीठे मोहें राखिये, तो काहें न मीठा होय दादू मीठा हाथले, रस पीवै सव कीय १८३

संगति कुषंगति ।

मीठे सी मीठा भया, खारे सी खारा दादू औसा जीवहै, यह रंग हमारा १८४

साध महिमा महात्म ।

मीठें मीठे करिलीये, मीठा माहें बाहि दादू मीठा है रह्या, मीठे माहि समाय १८५ राम बिनां किस कामका, नहीं कोडीका जीव साई सरीषा हैं गया, दादू परसें पीव १८६

पारिख अपारिख ।

हीरा कोडी नांछहै, मूर्खे हाथ गवांर पाया पारिख जों हरी, दादू मोळ अपार १८७ अंघे हीरा परखिया, कीया कोडी मोळ दादू साधु जोंहरी, हीरे मोळ न तोळ १८८

साधु महिमा महात्म ।

मीरां कीया मिहर सीं, परदे थैंछा प्रद राखि छीया दीदार मैं, दादू भूछा दरद १८९

do I.

दादू नैंन विन देखिबा, अंग बिन पेखिबारसन विन वेखिबा ब्रह्म सेती, श्रवण बिन सुणिबा चरण बिन चालिबा, चित विन चितवा सहज एती १९० पतिब्रत०।

दादू देख्या एक मन, सो मन सबहीं माहि तिहिं मन सों मन मानिया, दूजा भावे नाहि १९१ अठेपहर अरलके, वंजीजे गाहीन .. दादू पते तिनके, के तही आहीन १३२

रस० ।

प्रेम पियाला नूरका, आसिक भारे दीया दादू दिल दीदारमें, मितवाल कीया १३३ इसके सलोंनां आसिकां, दरगह थें दीया दरद महबति प्रेम रस, प्याला भारे पीया दादू दिल दीदार दे, मितवाला कीया जहां अरस इलाही आपथा, अपनां किन्छीया १३६ दादू प्याला नूरदा, आसिक अरस पीवंनि अठेपहर अलाहदा, मुहदिठ जीवंनि १३५ आसिक अमली साधु सब, अलख दरीबै जाय साहिब दर दीदारमें, सब मिलि बैठे आय राते माते प्रेम रस, भारे भारे देय खुदाय मस्तांन मालिक करिलीय, दादू रहे ल्योलाय १३६

दादू भक्ति निरंजन रामकी, अबचल अबिनासी सदा सजीवन आत्मा, तहनें प्रकासी १३७ दादू नैसा राम अपारहे, तैंसी भक्ति अगाध इन दून्यूंकी मिति नहीं, सकल पुकारें साधु १३८ दादू नैसा अवगति रामहें, तैसी भक्ति अलख इन दून्यूंकी मिति नहीं, सहंस मुखा कहि सेष १३९ दादू नैसा निर्गुण रामहें, तैसी भक्ति निरंजन जाणि इन दून्यूंकी मिति नहीं, संत कहे प्रमाण १४० दादू जैसा पूरा रामहै, तैसी पूर्ण भक्ति समान इन दून्यूंकी निति नहीं, दादू नांही आने १४१ दादू जबलग रामहै, तबलग सेवक होय अखंडित सेवा एकरस, दादू सेवक सोय १४२ दादू जैसा रामहै, तैसी सेवा जाणि पावैगा तब करेगा, दादू सो परवाणि १४३ दादू सांई सरीषा स्मरण कीजे, सांई सरीषा गांवै सांई सरीपी सेवा कीजे, तब सेवक सुख पांवै १४४

प्रचैय करुणां वीनती ।

दादू सेवक सेवा करि डरे, हमथें कछू न होय तूं है तैली बंदगी, करि नहीं जाणे कोय १४५ दादू जे साहिव माने नहीं, तऊ न छाडों सेव इहिं अवछंबन जीजिये, साहिब अखख अभेव १४६

सूक्ष्म सोंज अरचा बदगी० ।

आदि अत्य आगे रहे, एक अनूपम देव निराकार निज निर्मछा, कोई न जाणें भेव अबिनासी अपरंपरा, वार पार नहीं छेव सों तूं दादू देखिले, उर अंतर कार सेव १४७ दादू भीतर पैसि कारे, घटके जड़ कपाट साई की सेवा करें, दादू अविगत घाट १४८ घट प्रचय सेवा करें, दादू पूरी सेव १४९ अबिनासी दर्सन करें, दादू पूरी सेव १४९

भ्रम विघूनण० । पुजण हारे पासहै, देही माहै देव म० सुंद्रि सुहाग० ।

मस्तक मेरे पावधिर, मंदिर मांहें आव सईयां सोवे सेजपिर, दादू चंपै पाव १६७ एचाखों पद पिछंग के, सांई की सुख सेज दादू इनपर बैंसि करि, सांई सेती हेज १६८ प्रम छहरकी पाछकी, आत्म बैसै आय दादू खेळे पीवसों, यह सुख कह्या न जाय १६९

दादू देव निरंजन पूजिये, पाती पंच चढाय तन मन चंदन चर्गचिये, सेवा सुर्ति छगाय १७० अमिवेधन ।

भक्ति भक्ति सब को कहै, भक्ति न जानै कोय दादू भक्ति भगवंतकी, देह निरंतर होय १७१ देही मांहै देवहैं, सब गुन थें न्यारा सक्छ निरंतर भरिरह्या, दादू का प्यारा १७२

जीव पियारे रामकों, पाती पंच चढाय तन मन मनसा सोंपि सब, दादू बिलंब न लाय १७३

अध्यातक।

सद्य सुतिं छेसां निचित, तन मन मनसा माहि

मति बुधि पंचू आत्मां, दादू अनत न जाहि

दादू तन मन पवनां पंचगहि, छे राखै निज ठोर

जहां अफेळा आपहै, दूजा नांहीं और १७४

दादू यह मन सुतिं समेटि करि, पंच अयूठे आणि

निकटि निरंजन लागिरहु, संगि सनेहीं जाणि १७५ मन चित मनसा आत्मां, सहज सुर्ति ता मांहि दादू पंचूं पूरि ले जहां, घरती अंबर नाहि १७६ दादू भीगे प्रमरस, मन पंचूका साथ मगन भये रसमें रहे, तब सनमुख त्रिभवन नाथ १७७

बादू सब्दें सब्द समाइले, पर आतम सों प्राण यह मन मनसं बंधिले, चितें चित सुजान दादू सहजें सहाजि समाइले, झानें बंध्या झान सुत्रें सुत्र समाइले, ध्यानें बंध्या ध्यान १७० दादू हलें हिल समाइले, छेनों लेले लाय १७९ दादू भावे भाव समाइले, भक्तें भाकि समान प्रेमें प्रेम समाइले, प्रीतें प्रीति रसपान १८० दादू सुतें सुत्ति समा रह, अरु बैनहं सं बैन मनही सं मन लाइरहु, अरु बैनहु सों नेन १८१ जहां राम तहां मनगया, मन तहां नेना जाय स्नहां नेना तहां आत्मां, दादू सहज समाय १८२

प्राण न षेळे प्राणसं, मन न खेळे मन सब्द न खेळे सब्दसं, दादू राम रतन १८३ चित न खेळे चितसं, देन न खेळे वेंन नेन न खेळे नेनसं, दादू प्रगट अन १८४ पाक न खेळे पाकसं, सार न खेळे सार खूब न खेळे खूबसी, दादू अंग अपार १८५ नूरन खळे नूरसूं, तेजन खेळे तेज जोतिन खेळे जोतिसूं, दादू येके लेज १८६ सुस्मांकः ।

दादू पंचपदार्थ मन रतन, पवना माणिक होय आत्म हीरा मुर्तिर्सों, मनसा मोती पाय अजब अनूप महारहे, सोई सरीषा सोय दादू आत्म रामगळि, जहान देखे कोय १८७

म् ० १

दादू पंचीं संगिले आए आकासा आतण अमर अलेखका, निर्गुण निजवासा प्राण पवन मन मगनहैं, संगि सद्दा निवासा प्रचा प्रम द्यालसी, सहजै सुखदासा १८८ दादू प्राण पवन मन मणिबसै, त्रीकुटी कैरेसंधि पंचों इदिय पीवसों, छे चरणों वंधि १८९ प्राण इमारा पीवसुं, यों लागा सहिये पुहपवास घृत दूध में, अबकातों कहिये पांइन लोहांविच बासुरेव, असे मिलरहिये दादू दीनदयालसं संगही सुख लहिये १९०० दादू अता बडा अगाधहै, सहम जैता अंग पुरुपवास थें पतला, सो सदा हमारे संग १९१ दादू जन दिल मिली दपालस्तं, तन अंतर कुलनांहि च्यू पाला पाणीकू मिल्या, त्यू हरिजन हरि मांहि १९१ दादू जब दिल मिली द्यालसं, तब सब पडदा दूरि 🥕 असें मिलिएके भया, बहु दीपक पावक पूरि १९३

्दादू जब दिल मिली दयालसुं, तब अंतर नांहि रेख नानांबिधि बहु भूपनां, कनक कतोटी एकं १९४ दादू जब दिल मिली दयालसूं, तब पलकन पडदाकीय डाल मूल फल बीजमै, तब मिलि एके होय १९५ फल पाका बेळीतजी, छिटकाया मुख मांहि साई अपनां करिछीया, सो फिरिकमैं नांहि १९६: दादू काया कटोरां दूधमनं, प्रेम प्रीति सौं पाय हरि साहित इहिं बिधि अंचतै, तो बेगा बारनछात १९७ टगाटगी जीवण मरण, ब्रह्म बराबरि होय प्रग्रट खेळै पीवसं, दादू विख्ला कोय १९८ ः दादू निवरा नांरहे, ब्रह्म सरीषा होय कै समाधि रस पीजिये, दादू जबलग दोड १९९ , बेखुद म्बबरि हुसियार बासिद, खुद खबरिपै माछ बेकी मति मस्तान गलितान, नूर प्याले प्याल २००-दादू माता प्रेमका, रसमें रह्या लमाय अंतन आवे जब लगे, तबलग पींवता जाय २०१ पीया तेता सुखःभयाः, बाकी बहु बैरागः असे जन थाके नहीं, दादू उनमन छाग २०२... दादू हरि रस पीवतां, कवहूं अरुचि न होय 🕫 🗦 पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोय २०३ दादू जैसे श्रवनां दोइहैं, असे हूंहि अपार राम कथा रस पीजिये, दादू वारंबार २०४ दादू जैसे नैनां दोइहै, असे हूंहि अनंत दादू चंद चकोर ज्यूं, रसपीवे भगवंत २०५

ज्यृं रतनां मुख एकहै, अते हुडि अनेक तौ रसपीवै सेस ज्यूं, यों मुख मीठा एक २०६ ज्यं घट आत्म एकहै, असे हुंहि असंख भरि भरि राखें राम रत, दादू एकेअंक २०७ ज्यूं ज्यूं पीवै राम रत, त्यूं त्यूं बढें पियात असा कोई एकहैं, बिंस्ला दादू दास २०८ राता माता रामका, मतवाला में मंत द़ादू पीवत क्यूं रहें, जेजुग जांहि अनंत २०९ दादू निर्मल जोति जल, बरषे बारह मास.. तिहिं रस राता प्राणियां, साता प्रेस पियास २१० रोम रोम रत पीजिये, ऐती रत नां होय दादू प्यासा प्रेमका, योविन तृत्रिन होय २११ तनगृह छाङ्गे लाज पति, जब रस माता होय जनलग दादू साववान, कदेन छाडिकाय २१६ आंगण एक कलालके, मतिवाला रस माहि वादू देख्या नैन भरि, ताक दुब्रधा नांहि २१३ पीवत चतन जब लगे, तबलग लेवे आप जब माता दादू प्रमरत, तब काहेकूं जाय २१४ दाटू अंतर आत्मां, पीवें हरि जल नीर, ... सौंन सकल जल जबरे, निर्मल होइ सरीर २१५ साबि० ।

हाटू मीठा राम रस, एक घूंटकरि जाम. पुंणगन पीछें क्यूं रहे, सब हिरदे मांहि समाम २१६ चिडी चंचमरि लगई, नीर नघाटे नहीं जाय भैसा नामण नां कीया, सब दिशा मांहि समाय २१। दादू अमली रामका, रसबिन रह्या न जाय पलक एक पांचे नहीं, तो तबही तलिफ मरिजाय २१८

दादू राता रामका, पीवे प्रम अधाय मतिवाला दीदार का, मोगे मुक्ति बलाय २१९

उज्जल भवरा हरिकमल, रसरुचि वारह मास पीवै निर्लवासनां, सो दादू निज दास २२०

नैनहुं तो रस पीनिये, रादू सुर्ति सहेत तनमन मंगळ होतहै, हरिसी लागा हेत २२१

पींचे पीळावे रामग्स, माताहै हुसियार दादू रस पींचेखणां, ओरोकूं उपकार २२२

नानां विधि पीया रामरस, केती भांति अनेक दादू बहुत विवेकसं, आत्मा अविगत एक १२३ प्रचय कापे प्रमरस, ने कोई पीवे मतवाला माता रहे, या दादू नीवे १२४ प्रचय कापे प्रमरस, पीवे हित्तचित लाइ मनसा बाचा कर्मना, दादू काल न खाय १२५ प्रचय पीवे रामरस, युग युग अस्थिर होय दादू अविचल आत्मां, काल न लागे कोय १२६ पचय पीवे रामरस, सो अविनासी अंगे कालमीच लागे नहीं, दादू सांई संग १२९७ प्रचय पीवे रामरस, सुखमें रहे समाय मनसा बाचा कर्मना, दादू काल न खाय २२८ प्रचय पीवे रामरस, राता सिरजनहार दादू कुळ व्यापे तहीं, ते छुटे संसार २२९ अमृत भोजन रामरस, कोहे न बिल्ले खाय काल विचारा क्या करें, राम राम समाय २३०

दाद जीव अजाविध काल है, छेली जाया सीय जब कुछ बस नहीं काल्का, तब मीनीका मुख होय २३१ मनलाह्य पक्षहै, उन्मन चढै अकास पगरह पूरे साच के, राषि रह्या हरि पास २३२ तनमन वृक्ष बूंबल का, कांट लागे मूल 🦠 दादू माखण है गया, काहूका अस्थूल २३३ दादू संखा सब्द है, सुनहोंससा मारि मन मींडक तो मारिय, तंका सर्प निवारि २३४ दादू गांझी ज्ञान है, भंचन हैं सब लोक राम दूधक्मिं रह्या, अमा अमृत पोष २३५ दादू झूठा जीव है, गढ़िया गोलिंद बैन 🍌 मनना मूगी पक्षसुं, सूर्य नरीवे नैन २३६ सांडे दीया दत घणां, तिसका वार न पार-दादू पाया रामधन, भाव भक्ति दीदार २३७ इति प्रचाको अंग नेपूर्ण ॥ अंगु ४ ॥ सावी ७६६ ॥

# ॥ ग्रथ जरगांको ग्रंङ ॥

'दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वे साधावा, प्रणामं पारंगतः १ को साधू राखे गमधन, गुरु बायक बचन विचार गहिला दादू क्यूं रहै, मर्कट हाथ गवार र जिन खावै दादू रामधन, हदै राखि जिन जाय रतन जतन करि राखिये, चिंतामनि चितलाय ३. दाद् मनहीं मांहै समझि करि, मनहीं मांहि समाय मनही माहै राखिये, बाहिर कईन क्णाय ४ दादू समझि समाइ रहु, बाहिर कहि न जणाय दाद अद्भुत देखिया, तहा तांको आवै जाय ५ कहि कहि का दिखळाइये, सांई सब जाणे ' दादू प्रगट का कहै, कुछ तमझि सयाने ६ दादू मनही माहैं अपजै, मनही माहि नमाय मनही मंहिं राखिये, बाहिर कहिन जनाय ७ छै बिचार लागा रहै, दादू जरता जाय कवहूं पेट न आफरे, भावे तेता खायं द सोई संवक सबजरे, जेती उपजे आय कहि न जनावै औरकूं, दादू मांहि समाय ९ 🔑 सोई सेवक सबजरें, ज़ेता रस पीया दादू गूझ गंभीरका, प्रकास न कीया १० सोई सवक सबजरे, जे अलख लखावा दादू राखे रामधन, जता कुछ पावा ११

सोई सेवक सबजरे, प्रेमरत खेला दादू तो सुख कत कहूं, जहां आप अकेळा १२ सोई सेवक सबजर, जेता घट प्रकास दाद लेवक सब लखे, कहिन जणांचे दास १३ अजर जरे रस नां झरे, घट मांहि समावे दादू नेवक सो भला, जे कहिन जनांवै १४ अजर जरे रस नां झरे, घट अपणां नां भरिलेय दादू सवक सो भला, जारै जांण न देय १५ 🕟 अजर जरै रस नां झरै, जेता सवपीवै दादू सेवक सो भला, राखै रस जीवै १६ अजर जरे रस नां झरे, पीवत थाकै नांहि दादू नेवक सो भछा, भरि राखै घट मांहि १७ जरणां जोगी युग युग जीवै, झरणां मरि मरि जाय दादू जोगी गुरुमुखी, सहजें रहे समाय १८ जरणां जोगी जागे रहै, झरणां प्रख्य होय 🥕 दादू जोगी गुरुमुखी, सहज समानां सोप १९ जग्णां जोगी थिरग्हे, झरणां घट फूटै दादू जोगी गुरुमुखी, काल धे छूटै २० जरणां जोगी जगपती, अविनांती अवधूत दादू जोगी गुरुमुखी, निरंजन का पूत रे! जरेसु नाथ निरंजन वाबा, जरेसु अलख अनेव जैरेसु जोगी सबकी जीवनि, जरेसु जगमै देव २२ जरे आप उपावणहारा, जरेसु जगपति सांई जैसु अलख अनूप है, जैसु मरणां नांही २३

जें सु अविवल राम है, जरेसु अमर अलेख जैसु अविगति आप है, जरैसु जगमें एक २४ जरैसु अबिगति आप है, जरैसु अपर्रपार जरेसु अगम अगाध है, जरेसु सिरजनहार २५ दाद जरेस निज निरकार है, जरेस निज निरधार जरैसु निज निर्मुणमई, जरैसु निज तत सार २६ जरैसु पूर्णब्रह्म है, जरैसु पूर्णहार जरेसु पूर्ण परम गुरु, जरेसु प्राण हमार २७ दाद जरेसु जाति सहपहै, जरेसु तेज अनत **जरैसु झिलिमिलि नूर है, जरैसु पुंज रहंत २८** दाद जरेसु परम प्रकात है, जरेसु परम उजात जरेंसु परम उदीत है, जरेसु परम विलास २९ जरेसु परम पगार है, जरेसु परम विगात जरेसु परम प्रभास है, जरेसु परम निवास ३६ दाद एक बोल भूले हरी, सु कोई न जाणे प्राण औगुण मन आणे नहीं, और सब जाणें हरिजाण ३१ दादू तुम्ह जीवों के औगुन तजे, सुकारण कोण अगाध मेरी जरणां देखि करि, मतको सीखै साथ ३२ पवनां पाणी सब पीया, धरती अरु आकास चंद सूर पावक मिले, पंचू एकै यात चवदह तीन्यूं लोक सब, ठूंगे सासे सास दादू साधू सब जरें, सतगुर के बसास ३३ इति जरणांको अङ्ग संपूर्ण ॥ अङ्ग ४ ॥ साखी ७६६॥

# ॥ ग्रथ हेरांनको ग्रङ्ग ॥

दादू नमें। नमें। निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वे साधवा, प्रणांमं पारंगतः १ रतन एक बहु पंशिषु, सब मिलि करै विचार गुंगे गहिले बावरे, दादू वार न पार २ कते पारिख जोंहरी, पंडित ज्ञाता ध्यान जांण्या जाइन जाणिये, का किह कथिये ज्ञान ३ केते पारिख पचिमूये, कीमति कही न जाय दादू सब हैरान है, गूंग का गुडखाय थ सबही ज्ञानी पंडिता, सुरनर रहे उरझाय दादू गति गोबिंदकी, क्यूंही लखी न जाय ५ जैसा है तैसा नाम तुह्यारा, ज्यूं है त्यूं कहिसांई तूं आपै जाणे आपकों, तहां मेरा गम नाही ६ कैते पारिख अंतन पावै, अगम अगाचर मांही दुाद कीमति कोई न जाणें, क्षीर नीरकी नांई ७ सुक्ष्मसीं ज अरचावंदगी ।

जीव ब्रह्म लेवा करे, ब्रह्म बराबरि होय दादू जाणें ब्रह्मकों, ब्रह्म सरीपा सोय ८

वारपारको नां छैह, कीमति छेखा नांहि दादू एके नूरहें, तेज पुंज सब मांहि ९ पीव पीछाणन०।

इस्त पाव नहीं सीस मुख, श्रवण नेत्र कहूं कैसा

### \* हैराणको अङ्ग ६ \*

दादू मब देखे सुणें, कहें गहें है असा १० ६०।

पाया पाया सब कहें, केतक देह देखाय कीमति किनहूं नां कही, दादू रहु त्योलाय ११ अपनां भंजन भरिलीया, उहां उताही जाणि अपणी अपणी सब कहै, बादू बिडद वखांणि १२ पार न देवे आपणां, गोप गुझ मनमांहि ' दादू कोई नां छहै, कते आवें जांहि १३ गूंगेका गुड़ का कहूं, धन जाणत है खाय त्यू राम रसायण पीवतां, सो सुख कह्या न जाय १४ दादू एक जीभ केता कहू, पूर्णब्रह्म अगाध बर कतेबा मिति नहीं, थिकत भए सब साधु १५ दादू मेरा एक मुख, कीरति अनंत अवार गुण केते पर मिति नहीं, रहे विचारि बिचारि सकल सिरोमणि नाम है, तूं है तसा नांहि दादू कोई नां उहै, केते आवै जांहि १६ दादू केते कहिंगए, अंतन आवे ओर हम्हूं कहते जातहै, केते कहती होर १७ दाद में काजाणों का कहूं, उस दिखेंपेकी बात क्या जानू क्यूंही रहै, मोपै छख्या न जात १८ दाद् केते चिलिगए, थके बहुत सुनाण वातो नाम न निकले, दादू सब हैरान २९ नां कहीं दिहानां सुण्या, ां कोई आखण हार नां कोई उथौंथी किस्बा, नां उरवार न पार २०

पतिपहिचांन० ।

नहीं मृतक नहीं जीवता, नहीं आवे नहीं जाय नहीं सूता नहीं जागता, नहीं भूखा नहीं खाय २१

न ताहां चुप न बोलणा, मैता नांही कीय दादू आपा पर नहीं, न ताहां एक न दोय २२ एक कहूं तो दोइ है, दोय कहू तो एक यों दादू हैरान है, ज्यूंहै त्यूंही देख २३ देखि दिवान हैगये, दादू खरे सपांन वार पारकी नां लहै, दादू है हैरांन २८ पवित्रन निकांग्य ।

दादू करण हार के कुछकीया, सोई हूं करिजाणि के तूं चतुर्सयानां जानगय, तो याही प्रमाणि २५ दादू जिन मोहन बाजीरची, सो तुझ पूछो जाय अनेक एक थें क्यूं कीये, साहिब कहि समझाय २६ इत बहु है। सापी ८२६।

# ॥ त्रथ लयको ग्रङ्ग, लयलत्तन सहज ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्व साघवा, प्रणामं पारंगत १ दादू लपलागा तव जाणिय, ज कवहूं छूटि न जाय जीवत यों लागीरहै, मूवा मंझि समाय २ दादू जे नर प्राणी लेगता, सोई गत हैजाय जेनर प्राणी छैरता, सा सहजें ग्रे समाय ३
निवास निवास आकार के, निहचल मन ल्योलाय आतम चेतन प्रेमंग्स, बादू रहे समाय ४
तनमन पवनां पंचाहि, निरंजन ल्योलाय जहां आतम तहां परआतमां, बादू सहजे समाय ५
अर्थ अनूपम् आपहे, और अनुर्थ भाई
बादू औसि जाणिकरि, तास्तुं स्थालाई ६
ज्ञान भगति मन मूलगीह, सहज प्रेम ल्योलाय ५
वादू एत्र आरंभ तिज्ञ, जिन काहू मृंगुजाय ७

अध्यात्म० ।

दादू जोग समाधि सुख सुर्तिसं, सहजें सहजें आव मुक्ता द्वारा महलका, इहें भगति का भाव ८

आगम संमुकार ० ।

पहिलो था सो अवभया, अवसो आर्गे हाय बादू तीन्यू ठौरकी, बृझै विग्ला कोय ९

अध्याहम ।

दादू महज सुन्य मन शिखये, इन इन्यू के मांहि छै ममाधि रस पीजिये, तहां काळ भय नांहि १०

सुक्षमारग्र ।

किंहि मार्ग है आइया, किंहि मार्ग है जाय दादू कोंडे नां ठहै, केते करें उपाय ११ सुन्यहि मार्ग आइया, सुन्यहि मार्ग जाय चतन पैंडा सुर्तिका, दादू रहू द्योखाय १२ दादू पारबहा पेंडा दीया, सहज सुर्ति छै नार मनका मार्ग मांहियर, संगी सिरजनहार १३

राम कहे जिस ज्ञानतों, अमृत रस पीवे दादू दूजा छाडि सब, छय छागी जीवे १४ राम रसांयण पीवतां, जीव ब्रह्म दे जाय दादू आत्म रामसुं, सदा रहे स्योछाय १५

सुर्ति समाय सनमुख रहे, युग युग जनपूरा दाद प्यासा प्रेमका, रस पीवै सुरा १६

अध्यात्म० ।

दादू जहां जगत गुरु रहत है, तहां जे सुर्ति समाय तो इनही नैनहु उर्लाटकिर, को तिग देखे आय १७ अख्यूं पनण के पिरी, भिरे उल्थूं मंझि जितो बेठो मांपिरी, निहारी दो हंझ १८ दादू उल्लिट अपूठा आपमें, अंतर सोधि सुजाण सो दिग तेरी बावर, तजिबा हरिकी बाण १९ सुर्ति अपूठी फेरिकरि, आत्म माहें आणि लागि रहे गुरुदेवभी, दादू मोई स्वाण २०

मुंद्रमहोंन अरचा बंदगी०।

दादू अंतर गति स्पेलाइ ग्हुं, सदा सुर्ति सो गाय व यह मन नाचे मगन है, भावे ताल बजाय २१ दादू गावे सुर्तिनों, बाणी बाजै ताल यह मन नाचे प्रेमसों, आगें दीनद्याल २२

### अपनी अङ्ग ७ अ

### विश्क्तता०।

बादू सब वातनिकी एकहै, दुनियां ते दिल दूरि : , सांई सेती संगकरि, सहज सुर्ति लय पूरि २३ अध्यासक ।

दादू एक सुर्तिस् सबरहै, पंचूं उनमन छाग यह अनुभव उपदेस यह, यह परम जोग वैराग २४ दादू महजें सुर्ति समाइले, पाम्ब्रह्म के अंग अरस परम मिल्डि एकहै, सनमुख रहिबा संग २५

कैं।

सुर्ति सदा सममुख रहै, जहां तहां छयछीन सहज रूप स्मरण करे, निहकर्मी दादू दीन २६ सुर्ति सदा स्याबति रहै, तिनके में टे नाम दादू पीवै रामरस, रहै निरंजन छाग २७

सुक्षमींज ।

दादू नेवा सुर्तिसं, प्रेम प्रीति सी लाय नाहां अविनासी देवहैं, तहां सुर्ति विनां को जाय ५८

बीनती०।

ज्यूं वे व्रत गगन थें टूटै, कहां घरिण कहां ठाम छागी सुर्ति अंग थें छूटैं, तो केत जीवे राम २९

सहज जोग सुख मैं रहें, दादू निर्मुण जाण गंगा उल्लेटी फोरिकरि, जमुना माहे आणि ३०

परआत्म सों आत्मां, ज्यूं जल जलहि समान तनमन पाणी लूण ज्यूं,पावै पद निर्वाण ३१ मनहीं सों मन सेविये, ज्यूं जल उदक समाय आतम चेतन प्रेमरस, दादू रहू खोळाय ३२ यों मन तजे नरीरकों, ज्यू जागत नोइजाय दाद् विसरे देखतां, सहज सदा स्योखाय ३३ जिहिं आन्ण पहली प्राणथा, तिहि आश्ण त्योलाय ने कुछ था सोई भया, कछू न ब्यापे आय ३४ तनमन अपणां हाथकरि, ताही सी ल्योलाय दादू निगुर्ण रामसं, ज्यूं जल जलि समाय ३५

उपमतिः।

एक मना छागारहै, अंति मिछैगा सोय दाद ज के मनवन, तांकू दर्भन होय: ३६ दादू निवहै त्यूं चले, धीर भीरज माहि परतेगा पीव एकदिन, दादू थाके नांहि ३७

जन मन मृतक है रहे, इद्रिय बल भागा कायाके नव गुण तजै, निरंजन लागा आदि अत्य मध्य १८ रस, टूटै नहीं घागा दादू एकै सहिगया, तत्र जाणी ज.मा ३८ जबलग नेवक तनधा, तबलग दूनर आहि एकमेक हैं मिलिग्है, ती रन पीव थें जाय ए दून्यूं अभी करें, कीज कोण उपाय नामें 🕩 न दूमरा, दादू 🐫 स्योछाय ३९ -

. ् इति सङ्ग ७ ॥ वाषी एद्द ॥

# ॥ ग्रथ निहकर्मी पतिब्रताको ग्रङ्ग ॥

दाद नमा नमा निग्जन, नमस्कार गुरुदेवतः 🐃 बंदनं नर्वे साधवा, प्रणामं पारंगतः १० 🕾 एक तुह्यारे आमिरे, दादू इतिवेसाम् राम भगमा ता रहे, नहीं करणी की आंस ? रहणी राजन ऊप नै, करणी आप। हाय सब थें दाद निर्भेळा, स्मरण ळागा साय ३ दाद् मन अपणां लय लीन करि, करणी नव जंजाल दाद सहजे निर्मला, आपा मेटि नेमांल ४ 🔀 दादू तिहि हमारे माईया, करामाति करतार 🐃 🍻 िह्न हमारे रामहै, आगम अलग अपार ५ मार्त्रिद गुताई तुह्म अहाचा गुरु, तुम्हे अम्हचा ज्ञान तम्ब अम्ह चा देव, तुम्ह अम्ह चा ध्यान ६ तुम्ह अम्ह ची पूजा, तुम्ह अम्ह ची पाती तुम्ह अम्ह चार तीर्थ, तुम्ह अम्ह चा जाती छे तुम्हं अम्ह चा ानाद, तुन्हें अम्ह चा भेर 🐃 तुन्हें अम्ह चा पुगण, तुन्हें अन्हें चा वेद ८ तुम्हे अम्ह ची जुर्गात, तुम्हे अम्ह चा जोग तुम्हे अम्ह चा बैगम, तुम्हे अम्ह चा भाग १ ृतुन्ह अम्ह. भी जीवन, नुम्हे अम्ह चा जप 🥕 🎽 तुन्हे अन्ह चा साधनः, तुन्हे अन्ह चा तपः १० तुम्ह अम्ह चा भील, तुम्ह अम्ह चा मताख तुम्हे अम्ह ची मुक्ति, तुम्हे अम्ह चा मोक्ष ११

तुम्ह अम्ह चा तिव, तुम्ह अम्ह ची सक्ति तुम्हे अम्ह चा आगम, तुम्हे अम्ह ची उक्ति १२ तूं मति तूं अविगति, तूं अपरंपांग तूं निराकार, तुम्ह अम्ह चा नांम दादू चा बिश्रांम, दहू दहू अवलंबन राम १३ दादू राम कहूं ते जाडिया, राम कहूं ते साखि राम क्हूं ते गाडबा, राम क्हूं ते राखि १३ दादू कुळ हमारे कशावा, नगात निग्जनहार जाति हमारी जगत गुरु, परमेश्वर परवार १५ दादू एक मगा संसार मैं, जिन हम सिरजे सोय मनना बाचा क्रमनां, और न दूना कीय १६ नाम निरमंने ।

मांडे ननमुख जीवतां, मरतां सनमुख होय दादू जीवण भरणका, सोच करै जिन कोय १७

पात ।

साहिब मिल्या तब मब मिल, भेटें भेटा होय साहित रह्यात सब रह. नहीत नाही काय १८ साहित्र गहितां सन रहे, साहित्र जातां जाय द दू माहित गिखिय, दूजा सहज सुभाय १९ सब सुख मेरे सांडेयां, मंगल आति आनंद दादू सज्जन सब मिल, जब भेट प्रमानंद २० दादू रोझै-रामपर, अनन रोझै मन मीठा भावे एकरम, दादू सोई जन २१ दादू मेरे हिरदे हरिवन, दूना नांडी ओर.

कहा कहां थीं राखिय, तही आनकूं ठौर २२ दादू नागयण नैनां की, मनहीं मोहन राइ हिरदा माहें हरि बने, आत्म एक समाय २३ दादू तनमन मेरा पीवस्त, एकतेज सुख सोय गहिला लोग न जाणहीं, पिन पिन आपा खोय २४ दादू एक हमारे उपबीन, दूना मेरया दृरि दूना दखन जाइगा, एक रह्या भरपूरि २५ दादू निहनल का निहचल गहै, चंचल का चिल्जाय दादू चंवल छाडि मन, निहचल सी स्योलाय २६ मन चित मनसा पलक मैं, मांई दूर न होय निहकामी जिखे सदा, दादू जीवान साय २७

जहां नाम तहां नीति चाहिये, सदा रामका राज निर्विकार तनमन भया, दादू सीझे काज १८ के हैदरि विहादन ।

जिसकी खूनी खून सन, सोई खून संमारि दादू सुंदिर खूनमी, नखिनख माज मंदारि २९ दादू पन अभूनण पीनकरि, सोलह सन्दर्श ठाम सुंदिर यह सिंगार करि, लै लै पीनका नाम ३० यह बन सुंदिर लेरहै, तो सदा सुहागनि होय दादू भाने पीनकों, ता नम और न कोंप ३१

मनहारि भावतिहा। साहित जीका भावता, कोई करे कलि माहि मनसा बाचा कमना, दादू घट घट नाहि ३२ पश्चिमिहर्कांम० ।

आज्ञा मंहि बैने ऊठै, आज्ञा आने जाय आज्ञा मंहिं छने दने, आज्ञा पहिरे खाय आज्ञा मंहिं बाहिर भीतारे, आज्ञा रहे नमाय आज्ञा मंहिं तनमन राखे, दादू रहे स्योछाय ३३ पतिव्रता गृह आपही, करे खनम की सेव ज्यू राखे त्यूरी रहे, आज्ञा कारी टन ३४

धुर्दारे विलाप०।

दादू नीच ऊंच-कुल सुंदरी, सेवा मारी होय सोई सुहाग्रनि कीचिय, रूप न पीजै धोय ३५

दादू जब तनमन भेंदिया रामकू, ता सिनिका विभवार सहज सील भेतीख भेती, प्रेम भक्ति लि सार इंडिंट

. धुंदर विस्नाप्र।

पर पुरुषा सब परहरे, सुंदार देखे जागि अपणां पीत पिछांणि करि, कदू रहिय छागि ३७ आंत पुरुष हूं बहतडी, परम पुरुष भरतार हूं अवछा समझूं नहीं, तूं जाणे करतार ३८

जिमका तिसकी दी निए, माई मनमुख आय जिल् दादू नम्बनिख मोपिया, निम यहू बंद्या जाय ३९ साम दिल माई मी राखि, बादू भीई मयान जिल् जे दिल बंदै आपणां, मो मह अग्रान ४० ... विश्क्तता ० ।

दादू सारों सो दिछ तोरिकरि, साई सों जोरे साई सेती जोडिकरि, काहकूं तोरे ४१ आनलगाने विभवाग्य । साहिब देवे राखणां, सेवक दिलचोरे दादू सब धन साहका, भूला मन थेरे ४२

दादू मनसा बाचा कर्मनां, अंतर आवे एक ताकू प्रत्यक्ष रामजी, वातें और अनेक ४३ दादू मनसा वाचा कर्मनां, हिरदे हरिकां भाव अल्ख्य पुरुष आगें खडा, ताके तृभवन राव ४१ दादू मनसा बाचा कर्मनां, हरिजीसुं हितहोय साहिब सनसुख संगहे, आदि निरंजन सोय १५ दादू मनसा बाचा कर्मनां, आतुर कारणि राम समर्थ साई सबकरे, प्रगट पूरे काम ४६ बारी पुरुषा देखिकरि, पुरुषा नारी होय दादू सेवक रामका, सीलवंत है सोय १७

पर पुरुषा रत बांझणी, जाणें जे फल होय जन्म बिगोवे आपणां, दादू निरफल सोय ४८ दादू तीज भरतारकों, पर पुरुषा रत होय कैसी सेवा सबकरि, राम न जाने सोय ४९

दादू नारी सेवक तबलगै, जबलग सांई पास दादू परसे आनकों, ताकी कैमी आस ५० आनलगानि विभवार०।

दादू नारी पुरुषकों, जाणें जे बिसहोय पीवकी सेवा नां करें, कांमणगारी सोय ५१

कीया मनका भावता, मेटी आज्ञा कार क्या के मुखं दिखलाइए, दादू उस भरतार ५२ आनक्ष्मिन विभवार अंग०।

करामाति कलंक है, जाकै हिरदै एक अति आनंद विभवारनी, जाकै खसम अनेक ५३ दादू पतिव्रता के एकहै, विभवारणि के दीय पतिव्रता विभवारणी, मेला क्यूं करि होय ५४ पतिव्रता के एकहै, दूजा नांही आन

विभचारणि के दोइहै, परंघर एक समान ५५ धरि धराग० । 📆

दादू पुरुष हमारा एकहै, इम नारी बहु अर्झ जे जे जेती ताहिसूं, खेळै तिसही संग ५६

वादू रहिता राखिये, बहता देह बहाय बहते तंग न जाइए, रहितेसं त्योलाय ५७ -जिन बांझे काहू कर्मसं, दूजे आरंभ जाय वादू एके मूलगिह, दूजा देह बहाय ५८ बांचे देखि न दाहिणें, तनमन सनमुख राखि दादू निर्मल ततगिह, सत्य सब्द यह साखि ५९ दादू दूजा नैन न देखिये, श्रवण हुं सुनें न जाया जिभ्या आंनत बोलिये, अंग न और सहाय चरणहं अनत न जाइये, सब उलटा मांहि समाय उल्लिट अपूठा आपमें, दादू रह त्यालाय ६० दादू दूजे अंतर होतहै, जिन आने मन मांहि तहाले मनकों राखिये, जहां कुछ दूजा नांहि ६१

अग विश्वसण ।

भम तिमिर भाज नहीं, रे जीव आन उपाय दादू दीपक साजिले, सहजें ही सिटिजाय ६२ दादू नो बदन नहीं बावरे, आनकीये जे जाय सबदुख मंजन सांईया, ताहीसं त्योलाय ६३ दादू औखध मूली कुछ नहीं, एसब झूठीबात जे औखधहीं जीविये, तो काहेकों मरिजात ६४

मूलगहे सो निहचल बैठा, सुखमें रहे समाय डाल पान भ्रमत फिर, बेहूँ दीया बहाय ६५ सौ घका सुनहां कूं देवे, घरबाहार काले दादू सेवक रामका, दरबार न छाड़े ६६ साहिबका दर छाडिकरि, सेवक कही न जाय दादू बैठा मूलगिह, डालूं फिर बलाय ६७ दादू जबलग मूल न सीचिए, तबलग हस्या न होय सैवा निरफल सबगई, फिरि पिलतानां सोय ६८ दादू सीचे मूलके, सब सीच्या विसतार दादू सीचे मूलकेन, बादि गई बेगारि ६९ सब आया उस एकमें, डाल पान फल फूल दादू पीछें क्या रहा, जबनिज पकल्या मूल ७० खेतन निपजै बीजबिन, जल सीचे क्या होय
सब निरफल दादू रामिबन, जानत है सब कीय ७१
दादू जब मुख मांहै मेहिये, तब सबही तृपता होय
मुखविन मेले आनिदस, तृपति न माने कीय ७२
जब देव निरंजन पृजिये, तब सब आया उस मांहि
डाल पान फल फूल सब, दादू न्यारा नांहि ७३
दादू टीका रामकूं, दूसर दीजै नांहि
ज्ञान ध्यान तप भेख पख, सब आए उस मांहि ७४
साघू राखै रामकूं, संसारी माया
संसारी पालवगहै, मूल साघू पाया ७५

## आनलग् निमचार्०।

दादू जे कुछ की जिये, अविमति विन आराध कहिना सुनिना देखिना, करिना सन अपराध ७६ सन चतुराई देखिये, जे कुछ की जै आन दादू आपा सौंपि सन, पीनकों छेहु पिछान ७७

दादू दूजा कुछ नहीं, एक सत्यकारे जाणि दादू दूजा का करें, जिन एक छीया पहिचाणि ७८ दादू कोई वांछें मुकति फल, कोई अमरापुर वास कोई वांछे परमगति, दादू राम मिळणकी आस ७९

तुम्ह हरि हिरदे हेतसूं, प्रगटहु परमानंद दादू दखे नैनभरि, तबकता होइ अनंद ८० पानि० ।

प्रेम पियाला रामरत , हमकों भावेएहैं
रिधि सिधि मांगें मु फल, चाहै तिनकों देहैं ८१
कोटि बरत क्या जीवणां, अमर भए क्या होय
प्रेम भाकि रत रामविन, क्या जीवन दादू तोय ६२
केलू न कीजे कामनां, श्रगुण निर्मुण होय
पलटि जीवधें ब्रह्मगति, सब मिलि माने मोहि
घट अनरा वर होइ रहे, बंधन नांहीं कोय
मुक्ता चौरासी मिटे, दादू संते सोय ८३

निकटि निरंजन लागिरहु, जबलग अलख अनेव दादू पीत्रै रामरस, निहकामी निज सेव ८४ परवै पतिवचः ।

साळोक संगति रहे, सामीप सनमुख सोय सारूप सारीखा भया, साजो जएके होड् ८५ रामगतिक बांछै नहीं, परम पदाथ चार अठिसिधि नौनिधि का करें, राता तिरजन हार ८६

स्वारध सेवा कीजिये, ताथें भला न होय दादू उसरबाहि करि, कोठा भरे न कीय ६७ सुतवित मागे वावरे, साहिब सीनिधि मेंलि दादू वे निरफल गए, जैसें नागर बेलि ६८ फल कारण सेवा करे, जांचे तृभवन राव दादू सो सेवक नहीं, खेले अपणां डाव ८१ सहकादी सेवाकरे, मांगे सुगध गंवार हादू असे वहुत है, फलेक भूचन हार ९० तनमन छ छागा रहे, राता सिरजन हार हादू कुछ मागै नहीं, ते विग्छा संसार ९९ स्वरणनाव महिमा महान्य०।

दाडू कहै तांई कों संभालतां, कोटि विघ्न टलिनाहि राई मान वसंदग, केते काठ जलां हि ९२

करत्तिकर्पः।

कर्में कर्म काटै नहीं, कर्में कर्म न जाय कर्में कर्म छूटै नहीं, कर्में कर्म वंधाय ९३ इति निहन्मी पनिवतको यह नेपूर्ण ॥ सह ८॥ मापी २६८॥

## ॥ श्रथ चिंतामगािको श्रङ्ग ॥

बादू तमो तमो निरंजन, तमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्व सायवा, प्रणामं पारगतः १ दादू जे साहिबकुं भावै नहीं, सोहमधें जिन होय सतगुरु ठाजै आपणां, साधन मांने कोय २ दादू जै साहिबकों भावै नहीं, सो सब परहरिप्राण सनमा बाचा कर्मना, जेतू चतुर सुजांण ३ दादू जे साहिबकों भावै नहीं, सो जीव न की जीरे परहरि विश्व विकार सब, अमृत रस पीजीरे १ दादू जे साहिबकों भावै नहीं, सो बाट न वृक्षीरे साई स्ट्रंसनमुख रहीं, इसमन सीं झूझीरे ५ दादू अचेत न होइए, चेतन सीं चितलाय मनवा सूना नींदभिर, सांई संग जगाय ६ दादू अचेन न होइये, चेतनसूं करि चित ए अनहर जहांथें ऊप ने, खोजो तहांहीं नित ७ दादू जन कुछ चेत करि, सौदा छीजी सार निखर कमाई न छूटणां, अपणें जीव विचारि ८

दृष्ट् किर सांईकी जाकरी, ए हरि नाम न छोडि - जाणादै उस देमकों, पीति पियासं जोडि ९ विवार ।

आपापर सब दूरकरि, रामनाम रसलागि दादू औसर जात है, जागि सकै तो जागि १० वार बार यह तन नहीं, नर नारायण दह दादू बहुर न'पाईये, जनम अमोलिक एह ११

एका एकी रामतीं, के साधूका संग दादू अनत न जाइए, ओर काल का अंग १२ दादू तनमन के गुण छाडि सब, जब होइ न न्यारा अपने नैनहु देखिये, प्रगट पीव प्यारा १३

दादू झांती पाये पहुपिरी, अंदर सो आहै होणी प्राणे निचमें, मिहर न छाहे १४ दादू झांती पाए पहुपिरी, हाणे छाइम बेर साथसभोई हिछियों, पोइ पतंदी केर १५ इति विवामणीको अन्न संपूर्ण ॥ अन्न स ॥ सापे। ॥

## ॥ ग्रथ मनको ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू यहु मन बरजी बावरे, घटमै राखी घेरि मन हस्ती माता बहै, अंकुस देदे फेरि २ हस्ती छूटा मन भिरे, क्यूंही वंध्या न जाय बहुत महाबत पाचिगए, दादू कुछ न बताय ३ थोरें थोरें हटकिए, रहेगा ल्यालाय जब लागा उन मनसों, तब मन कही न जाय ४-आडा देदे रामकी, दादू राखै मन साखी दे अस्थिर करे, सोई साधू जन ५ सोई सूर जे मनगहै, निमखन चलगें देय जबही दादू पगभैर, तबही पाकडि छेय ६ निती छहरि समदकी, ते ते मनहि मनार्थ मारि वैसे सब संतोप करि, गहि आत्म एक विचारि ७ दादू ने मुख मीहैं वोखतां, श्रवणहु सुणतां आय नैनहु मीहें देखता, सो अंतर उरझाय 🕏 दादू चुंनक देखिकरि, छीहा लागे आय यों मन गुणईदियं एकतूं, दादू लीजे लाय ९ मनका आसण जे जीव जाणे, ते ठोर ठोर सब सूझै पंचूं आणि एक घरराख्ने, त्व अगम निगम सब बूझे बैठ सदा एक रस पीवे, निवेंरी कत झूझे आत्म राम मिछै जब हाहू, तब अंग ने छ।गै हूजे १०

जबलग यहु मन थिरनहीं, तबलग परस न होय दादू मनवा थिर भया, सहज मिलैगा सीय ११ दादू विन अवलंबन क्यूं रहे, मन चंचल चलिजाय अस्थिर मन वातोरहै, स्मरण सेतीछाय १२ मन अस्थिर करि लीजे नाम, दाद् कहै तहांहीराम १३ हरि स्मरण सो हेतकरि, तब मन निहचल होय दादू बेध्या प्रेमरस, वीखं न चाछै सोयं १४ जब अंतर उरझ्या एकसों, तब थाके सकल उपाय दाद निहचल थिरभया, तत्र चलि कही न जाय १५ दाद कऊवा बोहिथ बैसिकरि, मंझि समेदां जाय उड़ि उड़ि थाका देखितव, निहचल बैठा आय १६ यहु मन काग्द की गुड़ी; उड़ि चढ़ी आकास दादू भीगे प्रेमजल, तब आइ रहे हमपास दांद्र खीला गारिका, तिहचल थिर न रहाय दादू पग नहीं साचके, भ्रम दहादेस जाय १७ तब सुख आंनद आत्मां, जे मन धिर मेरा होया दादू निहचल रामलों, जे करि जांणें कोय १८ -मन निर्मेख थिर होत है, रामनाम आनंद दादू दर्सन पाइए, पूर्ण परमानंद ११

विष्यावेरक्त ।

दादू यों फूटेयें साराभया, संधे संधि मिछायें बाहुिंद विषे न भूचिये, तो कबहूँ फूटि न जाय २० यहु मन भूछा सो गुली, नरक जांगके घाट अवमन-अविगत नाथसों, गुरु दिखाई बाट २१ दादू मन सुध स्याबति आपणां, निहचल होवै हाथ तो इहांही आनंद है, सदा निरंजन साथ २२ जब मन लागे रामसों, तब अनंत काहे को जाय दादू पाणी लूणज्यूं, कैसें रहै समाय २३

करु ।

सौ कुछू हमथें नां भया, जापिर राझे राम दादू इस संतारमें, हम आये बेकाम २४ क्या मुहले हिस बोलिये, दादू दीजै रोय जन्म अमोलिक आपणां, चले अक्यार्थ खाय २५ जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदे नांहि दादू हिरकी भक्तिबिन, धृक जीवन कलिमांहि २६ कीया मनका भावता, मटी आग्याकार क्याले मुख दिखलाईये, दादू उस मर्तार २७ इंद्रिय सार्थ सब कीया, मन मंग्ये सोदीन जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कलू न कीन २८ कीयाथा इस कामकूं, सेवा कारण साज दादू भूला बंदगी, सखा न एको काज २९

मनपरमोध ।

बादिहि जनम गवांइया, कीये बहुत विकार यह मन अस्थिर नां भया, जहां दादू निजसार ३०

मिषिया अत्यतिः। दादू जिनि चिष पीचै बावें, दिन दिन बाँढे रोग देखतही मरिजाइगा, ताजि विषिया रस भोग ३१

### मनहारे भावारे० ि

दादू सब कुछ निलमतां, खातां पीतां होय दादू मनका भावता, कहि समझावै काँग ३२ दादू मनका भावता, मेरी कहै बलाय साच रामका भावता, दादू कहै सुणि आग ३३ ए सब मनका भावता, जे कुछ कीजै आन मनगहि राखै एकतों, दादू साथ सुजाण ३४ जे कुछ भावै रामकूं, से तत्व कहि समझाय दादू मनका भावता, सबको कहै बणाय ३५

चानक उपरेषः । पैडें पग चाँछे नहीं, होइरह्या गीळियार रामरथ निबहै नहीं, खँबेकूं हुसियार ३६

परपरमोध० ।

दादू का परमोधे आनकों, आपण बहिया जात ओरूं कूँ अमृत कहै, आपणहीं विष खात ३७

दादू पंचोका मुख मूळहे, मुखका मनवां होय यह मन राख जतन करि, साधु कहावे सोय ३८ दादू जनलग मनके दोइगुण, तनलग निपना नांहि दोइगुण मनके मिटिगए, तन निपना मिल्लिमांहि ३९ काचा पाका जनलग, तनलग अंतर होय काचा पाका दूरि करि, दादू एके सोय ४०

मधिनिस्पष्० ।

सहज रूप मनका भया, जब हैहै मिटी तरंग

ताता सीला तम भया, दादू एकै अंग ४१

मन ।

दादू बहु रूपी मन जबलों, तबलग माया रंग जब मन लागा रामसों, तब दादू एके अंग ४२ हीरा मन पिर राखिये, तब दूजा चढे न रंग दादू यों मन थिरभया, अविनासी के संग ४३ सुख दुख सबझांईपड़े, तबगल काचा मन दादू कुछ ब्याये नहीं, तब मन भया रतन ४४ पाका मन डोले नहीं, निहचल रहे समाय काचा मन दहदिसि फिरे, चंचल चहुदिस जाय ४५

सीप सुधारत छे रहे, पीवें न खारा नीर मांहें मोती नीपजै, दादू बंद तरीर ४६

nae i

दादू मन पंगुल भया, सब गुण गये विलाय है काया नव जौबनी, मन बूढा ह्वैजाय ४७

जायको ।

मन इंद्रिय आंधा कीया, घटमें छहारे उठाय साई सतगुरु छाडि करि, देखि दिवानां जाय ४८ दादू कहे राम विना मन रंकहै, जाने तीन्यूं छोक जब मन छागा रामसूं, तब भागे दाछिद्र दोष ४९ इंद्रिय के आधीन मन, जीव जंत सब जाने तिणे तिणे के आंगे दादू, तृहूं छोक फिरि नांने ५० इंद्रिय अपणे बसिकरे, सो काहै जानण जाय दादू अस्थिर आतमां, आसण बैसे आय ५१ मन मनसा दून्यूंभिले, तब जीवकीया भांड पंचूंका फेखा फिरे, माया नचावै रांड ५२ नकटी आगै नकटा नांबे, नकटी ताल बजावै नकटी आगै नकटा गांबे, नकटी नकटा भावै ५३

आनसगनविभचारः ।

पंचीं इँद्रिय भूतहै, मनवा खेत्र पार्ख मनसा देवी पूजिये, दादू तीन्यूं काल ५४ जीवत लूटै जगत सब, मृतक लूटै देव दाद कहां पुकारिये, करि करि मूएनेव ५५ आग्नि घूम ज्यूं नीकलै, देखत सबै बिलाय त्यूं मन निछडा रामसं, दहदिति नीपरि जाय ५६ घरछाडे जबका गया, मन बहुरि न आया दादू अग्नि के धूम ज्यूं, षुरखोज न पाया ५७ सब काहूंके होतहै, तन मन पसरे जाय अैला कोई एके है, उछटा मांहि समाय ५८ क्यूं करि उल्टा आणिये, पसरि गया मन फेरि दादू डोरी सहजकी, यो आणें घर घेरि ६९ दादू साघ सब्दम् मिलिरहै, मन राखै बिलमाय साध सब्द बिन क्यूं रहे, तबही बीपर जाय ६० एक निरंजन नामसूं, साधू संगति मांहिं दादू मन बिललाइए, दूजा कोई नांहि ६१. तनमें मन आवे नहीं, निसदिन बाहरि जाय दादू मेरा जीव दुखी, रहै नही ल्योलाय ६२

तनमै मन आवै नहीं, चंचल चहुदिस जाय दादू मेरा जीव दुखी, रहै न राम समाय ६३ कोटि जतन करि करि मूर्ये, यह मन दहदिति जाय राम नाम रोक्यां रहे, नाही आन उपाय ६४ यह मन बहु बकबाद मूं, बाडभूतहो जाय दादू बहुत न बोलिये, सहजें रहे समाय ६५ स्मरणनाम चिंतामणी । 1

भूळा भोंदु फेरिमन, मूर्ख मुगघ गमार स्मरि तनेहीं आपणां, आत्मका आधार ६६ मन मांणिक मूर्ख राषिरे, जण जण हाथ न देहु बाद पारिख जोंहरी, राम साधु दोइ छेहु ६७

मन मृघा मारे सदा, ताका मीठा मांत दादू खांबकूं हिल्या, ताथै आन उदास ६८ मनप्रसोध०।

कह्या हमारा मानि मन, पापी परहरि काम बिषिया का संग छाडिडे, दादू कहिरे रांम ७९ केता कहि समझाइया, मानै नही निलंज मुर्ख मन समझै नहीं, कीये काज अक्ज ७०

सांचः ।

मनहीं मंजन कीजिये दादू दर्गण देह माहैं मूर्ति देखिये, इहिं औत्तर करिलेय ७१ आनलगानावभवार् ।

तवहिं कारा होत है, हिर बिन चितवत आन

क्या किह्ये समझै नहीं, दादू तिषवत ज्ञान ७२

दादू पाणी घोवै बावरे, सनका मैल न जाय मन निर्मल तव होइगा, जब हरिके गुणगाय ७३ दादू ध्यान घरें का होत है, जे मन नहीं निर्मेख होय तौ बग सबही ऊबरे, जे इँहिं बिधि सीझै कोय ७४ दाद ध्यान धरें का होत है, जे मनका मैछ न जाय बग मीनी का ध्यान घरि, पसू बिचारे खाय ७५ दाद काले थें घोला भया, दिल दरिया मैं घोय मालिक संती मिलिरह्या, सहजें निर्मल होय ७६ दादू जिसका दरपण उजला, सो दर्सन देखे मांहि निसकी मैळी आरती, सो मुख देखै नांहि ७७ दादू निर्मल सुद्ध मन, हरि रंग राता होय दाद कंचन करिलीया, काच कहै नहीं कोय ७८ यह मन अपणां थिर नहीं, करि नही जाणें कोय दादू निर्मल देवकी, सेवा क्यूं करि होय ८९ दादू यहु मन तीन्यूं छोक मैं, अरस परस सब होय देही की रक्ष्या करे, हमजिन भीटे कोय ८० दादू देह जतन करि राखिये, मन राख्या नहीं जाइ उत्म मध्यंम बासनां, भला बुरा सब खाइ ८१ दादू हाडों मुख भरचा, चामरह्या छपटाय मांहैं जिह्ना मांतकी, ताही तेती खाय ८२ नउं दुवारे नरक के, निसि दिन बहै बलाय सुचि कहांछों कीजिये, राम सम्मारे गुण गाय ८३

प्राणी तन मन मिलिरह्या, इंद्रिय सकल विकार दादू ब्रह्मा सुद्रघर, कहा रहे आचार ८४ दादू जीवे पलक में, मरतां कलप विहाय दादू पहु मन मलकरा, जिनि कोई पतीयाय ८५ दादू यूवा मन हम जीवत देख्या, जैसे मड़हट भूत मूवा पीछें उठि उठि लागे, असा मेरा पूत ८६ निहचल करतां युगगए, चंचल तबही होय दादू पतर पलकमें, यह मन मारे मोहि ८७ दादू यह मन गिडका, जल सों जीवे सोय दादू यह मन रिंदहै, जिनह पती जै कोय ८८ मीहें सुद्दम होरहै, बाहरि पतरे अंग पवन लागि पोढा भया, काला नाम भवंग ९९

स्त्रा तब लग देखिये, जब लग चंचल होय जब निहचल लागा नाम सों, तब स्त्रा नांही कोय ९० जागत जहां जहां मन रहें, सोवत तहां तहां जाय दादू नेजे मन बसे, सोई सोई देखें आय ९१ दादू नेजे चित बमें, सोई सोई आवे चीत वाहिर भीतिर देखिये, जाही सेती प्रीति ९२ सावण हरिया देखिये, मन चित ध्यान लगाय दाद केते जुग गये, तोभी हरचा न लाय ९३ जीमकी सुति जहां रहें, तिसका तहां विश्राम भावे माया मोह मैं, भावे आत्मगम ९४ जहां मन राखें जीवतां, मरतां तिसवर जाय

दाद बाना प्राण का, जहां पहली रह्या समाय ९५ जहां सुर्ति तहां जीव है, जहां नांही तहां नांहि गुण निर्पुण जहां राखिये, दादू घर बन मांहि ९६ जहां सुर्ति तहां जीव है, आदि अत्य अस्थान माया ब्रह्म जहाँ राखिये, दादू तहां विश्राम ९७ जहां सुर्ति तहां जीव है, जीवण मरण जिस ठोर विख अमृत जहां गिखेय, दादू नांहीं ओर ९८ जहां सुति तहां जीव है, जहां जाणे तहां जाय गम अगम जहां राखिये, दादू तहां समाय १९ ्र मन मनता का भाव है, अत्य फलेगा तोय जब दादू बाणिकबण्यां, तब आसै आसण होय १०० ं जपतव कर्णी करिगया, स्वर्ग पहुंते जाय ं दादू मनकी बासनां, नरक पडे फिरि आय १०१ पाका काचा हैगया, जीत्या हारे डाव अत्यकाल गाफिल भया, दादू फितले पाव १०२ दादू यहु मन पंगुछ पंचदिन, सब काहूका होय दादू उतारि आकास थें, घरती आया सोय १०३ 🕆 असा कोई एकमन, मरेसु जीवे नांहि ं दांदू असे बहुत हैं, फिरिआवै कल्टिमांहि १०२ देखा देखी सबचले, पार न पहुंच्या जाय दादू आसण पहलिके, फिरि फिरि बैट आय १०५

बरतिष्यके भांति सब, दादू तंत अतंत शिल थाद श्रेतर घणां, मनता तहां गछत १०६

जगननानेपरीतः ।

आंवा गवन यह दूरकरि, समर्थ सिरजन हार ३
सवगुण सवही जीवके, दादू व्यापे आय
घटमाहै जांमे मरे, कोई न जाणे ताहि ४
जीव जन्म जाणे नहीं, पलक पलक में होय
चोरासी लख भोगवे, दादू लखे न कोय ५
अनेक रूप दिनके करें, यह मन आवे जाय
आवागमन जब मिटें, तब दादू रहे समाय ६
निस्त्रासुर यह मनचलें, सूक्ष्म जीव संघार
दादू मनिषर कीजिय, आत्म लेंह उवारि ७
कबहूं पावक कबहूं पाणी, धर अंबर गुण बाय
कबहूं कुंजर कबहूं कीडी, नरपसुवा है जाय ८
करणी विना कथणीं।

सूकर खान सियाल सिंघ, सर्प रहे घटमांहिं कुंजर कीडी जीवसब, पांडे जांणें नांहि ९

इति सूक्ष्मजन्मको अङ्ग मेपूर्ण ॥ अङ्ग ११ ॥ सावी १९१३ ॥

## ॥ त्रथ मायाको त्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ साहिव है पर हम नहीं, सब जग आवे जाय दादू सप्ता देखिये, जागत गया बिलाय २ दादू मायाका सुख पंचादिन, गरब्यो कहा गवार स्वप्ते पायो राजधन, जात न लागे वार ३ द दू स्त्रें सूता प्राणिया, कीय भोग बिलास जागत झूठा हैगया, ताकी कैसी आंस ४ मायाका सुख मनकरे, सेज्या सुंदरि पास अंत्यकालि आया गया, दादू होय उदास ५ जे नांहीं सो देखिये, सूता स्त्रें मांहि दादू झूडा हैगया, जागे तो कुछ नाहि ६ दादू यह सब माया मृगनल, झूठा झिलिमिलि होय दादू चिलका देखिकरि, सत्यकरि जानां सोय ७ झूठा झिलिमिलि मृगजल, पाणीं करिलीया दादू जग प्यासा मरे, पसु प्राणी पीया ६

छलावा छालि जाडगा, खन्नां बानी सीय दादू देखि न भूलिये, यह निज रूप न होय ९

स्वैप्तं सबकुछ देखिये, जागे तौ कुछ नांहि

सप्त सबकुछ देखिये, जागे तो कुछ नाहि कैसा यहु संसार है, समझि देखि मनमाहि १० दादू जे कुछ स्त्रै देखिये, तैसा यहु संसार छैना आपा जाणिये, फूट्या कहा गवार ११ दादू जतन जतन कार राखिये, दिढगहि आत्म मूळ दूजा दृष्टि न देखिये, सबहीं से बछ फूछ १२ दादू नैनहुं भारे नहीं देखिय, सब माया का रूप तहां छै नेनां राखिये, जहां है तत्व अनूप १३ दादू हस्ती ह वरधन दिखकीर, फूट्या अंग न माय भारे दमामां एकदिन, सबही छाडं जाय १४

### ः अविहंडकं । l

दादू माया बिहडे देखतां, काया संगान जाय कृतम बिहडे बावरे, अजरा वर क्योछाय १५

#### माया ।

दादू मायाका बल देखिकरि, आया अति अहंकार अंव भया सुझै नहीं, का करिहै सिरजनहार १६

बिरक्तता०।

मन मनला माया रित, पंचतत्व प्रकास चवरह तीन्यूं छोक सब, दादू होहु उदास १७

माया देखे मन पुती, हिरदे होइ विगास दादू यहु गती जीवकी, औतन पूरे आस १८ विकास

मनकी मूठि न मांडिये, मायाके नीतांण पीछैहीं पछिताहुमे, दादू खूटेबाण १९

सिसनस्वाद ।

कुछ खातां कुछ खेलता, कुछ सोवत दिनजाय कुछ विखया रस विलसतां, दादू गए बिलाय २० संगति कुनंगति ।

मांखण मन पांहण भया, माया रस पीया पांहण मन मांखण भया, रामरस खीया २१ दादू मायासं मन बीगड्या, ज्यंकांजी करि दुव है वोई संसार में, मनकरि देवे सुध २२ गंदीसं गंदा भया, यों गंदा सब कोय दादू लागे खूनतीं, तो खूब सरीषा होय २३ दादू मायानों मने रतभया, विषेरत माता दादू साचा लाडिकरि, झूठे रंग राता २४ मायाके संग जे गए, त बहुरि न आए द दू माया डाक्णीं, इनकेत खाए २५

।या ।

दादू माया मोट विकारकी, कोई न सकई डारि बहि बहि मूए बापुर, गये बहुत पचि हारि २६ दादू रूप राग गुण अणने, जहा माया तहां जाय विद्या अक्षर पंडिता, तहां रहे घरछाय २७ साधन कोई प्राभेग, कबहूं राजदुवार दादू उलटा आपमें, बठा ब्रह्म विचार २८ अमैविशांगः।

दादू अपणे अपणे घरगयें, आपा अंग विचार सहकामी माया मिले, निहकामी ब्रह्म संभार २९

मायः ।

हादू माया मगनजु हैरहै, हमसे जीव अपार माया माहै छे रही, बूड काछीघार ३०

सिसनस्वादः ।

दादू विषेके कारण रूप रातेरहैं, नैन नां पाकयों कीह्रभाई बदीकी बात सुणत सारादिन, श्रवण नां पाकयों कीह्रजाई ३१ स्नादके कारणे लुवधि लागीरहै, जिह्ना नां पाकयों कीह्नलाई भोगके कारण भूख लागीरहै, अंग नां पाकयों कीह्नलाई ३२

दादू नगरी चैन तब, जब इकराजी होय

दोय राजी दुख दुंदमें, सुखी न बेते कीय ३३ इकगजी आनंद है, नगी निहचल वास राजा परजा सुखबते, दादू जोति प्रकास ३४ मिमनस्वत् ।

जैन कुंजर कामरस, आप बंघाणा आय औनें दादू हमभये, क्यूंकरि निकस्या जाय ३५ जैनें मर्कट जीमरस, आप बंधाणां अंघ औनें दादू हमभये, क्यूंकरि छूटै फंध ३६ ज्यूंन्या सुख कारणें, बंध्या मूर्ख माहि औनें दादू हमभये, क्यूंहीं निकसे नाहि ३७ जैनें अंघ अज्ञान गृह, बंध्या मूर्ख स्वादि औनें दादू हमभये, जनम गंमाया बादि ३८

दादू बूडिग्ह्या रे वापुरे, माया ग्रिडके कूप मोह्या कनकरु कामणीं, नाना विश्वके रूप ३९

नितनसादः।
दाद् स्वाद लागि संसार सब, देखत प्रलै जाय इदिय सार्थ साचताजे, सबै बघांणे आय ४० बिखसुख मंहि रमिरहे, माया हित चितलाय सोई संतजन ऊबरे, स्वाद लाहि गुणगाय ४१

दादू जन्म गया सब देखतां, झूठीके संगलागि साचे प्रीत्मकी मिले, भागि सकेतो भागि ४९ आनक्तामोइ।

वादू झूठी-काया झूठघर, झूठा यहु परिवार

झूठी माया दिखकिन, फूल्यों कहा गवार ४३

दः दू झूठा संसार, झूठा पिन्वार, झूठा घरबार झूठा नर नारि, तहां मन माने, झूठा कुछ जाति झूठा पित मात, झूठा बंध भ्रात, झूठा तनगात सत्य करि जाने, झूठा सब धंध, झूठा सब फंध झूठा सब अंध, झूठा जांचंध, कहां मधु छानें दादू भागि झूठ नव त्यागि, जागिरे जागि देखि दिवाने ४४

दादू झूठे तनकै कारणें, कीये बहुत विकार ग्रिहदारा धन नंपदा, पूत कुटंब परिवार ४५ ताकारण हिते आतमा, झूठ कपट अहंकार सो माटी मिल्डे जाइगा, विसस्त्रा तिरजनहार ४६

विस्ताता अङ्गर्०।

दादू गते गृहं गते धनं, गते दारासुत जोवनं गतं माता गतं पिता, गतं वधू सज्जनं गतं आपा गतं पग्ह, गतं संसार कत रंजनं भजित भजित रे मन, परब्रह्म निरंजनं ४७

आमक्तता मोह॰।

जीवो माहैं जीव रहे, असा माया मोह साई सूचा संबग्धा, दादू नहीं अदोह ४८

दादू माया मगहर खत खर, नदगति कदे न होय जिबचैत देवता, राम सागिप सोय ४९ कालर खत न निपजै, जे बाहै सोवार दादू हानां वीजका, क्या पिचमरे गवांर ५० दादू इस संसारतों, निमस्त न कीजैनेह जांमण मरण आवठणां, छिन छिन दाझै देह ५१

दादू मोह संसारकूं, विहर तनमन प्राण -दादू छूट ज्ञान करि, को साधू संत सुजाण ५२ माया ।

मन हस्ती माया हस्तनी, सघन बन मंसार क्रिन ताम निर्भे हैरह्या, दावू सुगध गवार ५३

दादू काम कठिन घट चोग्हें, घग्फें। है दिनराति सोवत साह न जागई, तत बस्त ले जात ५४ दादू काम कठिन घट चाग्हें, मूने भरे भंडार सोवतही ले जाडगा, चेतन पहरे चारि ५४ ज्यूं घुण लागे काठकों, लाहा लागे काट कामकीया घट जाजरा, दादू वारह बाट ५५

करत्ति कर्पट ।

राह गिले ज्यूं चंदकों, गहण गिले जब सूर कर्म गिले यों जीवकों, नखनिष लागे पूर ५६ दादू चंद गिले जब गहकों, गहण गिले जब सूर जीव गिले जब कर्मकों, राम रह्या भरपूर ५७ कर्म कुहाडा अंग वन, काटत बारंबार अपने हाथू आपकों, काटत है नसार ५८ स्वतीमित्रमञ्जाः।

आप मारे आपकों, यह जीव विचारा

साहिब गावण हारहै, सो हेतु हमाग आप मारे आपकों, आप आपकों खाइ आप अपणां कालहै, दादू कहि समझाय ५९ करताते कर्म १।

दादू मरिबेकी गब ऊप नै, जीवेकी कुछ नांहि जीबेकी जांणें नहीं, मरिबेकी मन मांहि ६० बध्या बहुत बिकारसं, सरब पापका मूछ ढाहै सब आकारकों, दादू यह अस्थूछ ६१

काम अंग ।

दादू यहु तो दोजग देखिये, काम कोष अहंकार
राति दिवस जर्बी करें, आपा अग्री बिकार ६२
विषे हलाहल खाइकरि, मब जग मिर मिर जाय
दादू मुहरा नाम लें, रिदे राखी ल्यालाय ६३
जेती विषिया बिलिसेये, तेती हत्या होय
प्रत्यक्ष माणम मारिये, सकल सिरोमाण सोय ६४
बिषिया का रस मदभया, नरनारी का मास
माया माते मद्पीया, कीया जन्मका नास
दादू भावे साकत भगत है, बिषे हलाहल खाय
तहां जन तेग रामजी, खप्तैं कदे न जाय ६५
दादू खाडा बूजी भक्तिहै, लोह खाडामांहि
परगट पडा इतकी, तहां संत कोहकीं जांहि ६६

माया।

सांपण एक संब जीवकों, आगे पीछै खाय दाद किह उपकार कि, कोई जन अबरि जाय ६७ हादू खाए सांपणी, क्यूंकीर जीवे लाग राममंत्र जन गारही, जीवे हंहि नंजोग ६८ हादू माया कारण जारे, पीवके कारण कीय देखा ज्यूं जग प्रकलें, निमख न न्यारा हाय ६९

--- नार्यामायाः मोहनी ८ ।

काल कनक अरु कामनी, परहरि इनका लंग दादू मननग जलिसूना, ज्यूं दीपक नोति पतंग ७० दादू जहां कनक अरु कामनी, तहां जीव पतंगे नांहि आगि अनंत सुझै नहीं, जरि जरि सूए मांहि ७१

- चितकपटाकौ । ।

घट माँहै माया घणी, बाहिन त्यामी होय फाटी कंधा पहरिकरी, चिहन करे नवकीय ७२ काया राखे बंदरै, मन दहदिगि खंछै दादू कनक अरु कामनी, माया नहीं मेह्रै ७२ दादू मननौं मीठी मुख सौंखानी, माया त्यामी कहें बाजारी ७

माया ।

दादू माया मंदर मीचका, ताम पैठा धाय अंघ भया खुझै नहीं, तांधु कह समझाय ७५

विरक्तता ।

दादू केते जल्जि मूर्य, इस जागीकी आगि दादू दूरै विचिये, जोगीके संग लागि ७६

माया० ।

ज्यूं जलमेणी मलली, तैमा यह नेमार माचा माते जीव सब, हादू मगत न वार ७७ ्दादू माया फोडे नैन दोय, राम न सूझै काल साधु पुकारे मेरचढि, देखि अग्निकी झाल ७८ जायागाया मोहनीं ।

विनां भवंगम हम डसे, विन जल डुवेजाय विनहीं पावक ज्यूं जले, दादू कुछ न बसाय ७९ ° विषियाशत्याति ।

दाद् अमृत रूपी आपहै, और सबै बिपझाछ राखण हारा रामहै, दादू दूजा काछ ८० जगमुळावनि अग०।

वाजी चिहर रचाइ करि, रह्या अपरछन होय
माया पटपड दादीया, ताथें छखै न कोय द१
दादू बाहे देखतां, हिगही होरी छाय
पीव पीव करते सवगए, आपा देन दिखाय द२
मैं चाहूं सो न मिछै, नाहिबका दीदार
दादू बाजी बहुत है, नाना रंग अपार द३
हमचाँहै सो ना मिछै, और बहुतेरा आहि
दादू मन मानै नहीं, केता आवै जाइ दथ
वाजी मोहे जीव सब, हमकों अरकी बाहि
दादू कैसी करिगया, आपण रह्या छिपाय द५
दादू सांई सत्यहै, दूजा भ्रम विकार
नाम निरंजन निर्मछा, दूजा घोरअंघार द६
दादू सो घन छीजिये, जे तुन्हसेती होय
मायाके बांचे केईमुए, पूरापड्या न कोय द७
दादू कहै जे हम छाडै हाथ थें, सो तुन्ह छीया पसारि

दादू माया रामकी, सब जगत विगोपा १०९

मोरा मोरी देखीकरि, नाचै पक्ष पतार यों दादू घर आंगणें, हम नाचे कैवार ११०

माया ० ।

दादू जिह घट ब्रह्म न प्रगटै, तहां माया मंगल गाय दादू जांगे जातिजब, तब माया श्रम बिलाय १११ दादू दीपक देहका, माया प्रगट होय चौरात्ती लख पक्षिया, तहां परे सब कोय ११२

पुरुष मकांसीक० ।

यह घट दीपक साधुका, ब्रह्म जोति प्रकास दादू पक्षी संतजन, तहां परें निजदास १९३ प्रतिपहिचानन ।

दादू जोति चमकै तिरवरे, दीपक देखै छोय चंद सूरका चांदणां, पगार छछावा होय ११४

जायामाया मोहनी० ।

दादू मन मृतक भया, इंद्रिय अपर्णे हाथ तोभी कदेन कीजिये, कनक कामणी साथ ११५

विषिया विरक्तताः ।

जाणे बूझे जीव सब, तृया पुरुष का अंग आया पर भूळा नहीं, दादू कैसा संग ११६ मायाक घट साजिद्दे, तृया पुरुष घरि नाम दून्यूं सुदरि खेळे दादू, राखिळेहु बळि जाम ११७ बहण बीर करि देखिये, नारी अरु भर्तार प्रमेसुर के पटके, दादू सब परवार ११८ परघर परहरि आपणी, सब एके उनहार पसु प्राणी समझे नहीं, दादू मुगध गंवार ११९ पुरुष पछटि बेटा भया, नारी माता होय दादू को समझे नहीं, बडा अवंभा मोहि १२० माता नारी पुरुषकी, पुरुष नारिका पूत दादू ज्ञान बिचारि करि, छाडि गये आधूर १२१

दादू मायाका जल पीवतां, व्याघी होइ विकार लेझ का जल पीवतां, प्राण सुषी सुघतार १२२ विषयाश्रवातिक ।

जीव गहिला जीव बावला, जीव दिवानां होयें दादू अमृत लाडिकरि, बिष पीवै सब कोय १२३

मात्राः । 😘

माया मैली गुणमई, घरि घरि उज्जल नाम दादू मोहे सबनिकों, सुरनर सबही ठाम १२४

विषका अमृत नाम धरि, तब कोई खावै दादू खारा नां कहै, यह अचिरज आने १२५ दादू जे विषजारे खा करि, जिन मुखमें मेळे आदि अत्य प्रलय गये, जे विषितों खेळे १२६ जिनबिष खाया ते मुए, क्या मेरा तेरा आगि पराई आंपणी, तब करे निवेरा १२७ दादू कहै जिन बिपपीवै बावर, दिन दिन बाढे रोग देखतही मरिजाइगा, ताजि विभिया रस भाग १२८ अपणां पराया खाइ विष, देखतहीं मरिजाय दादू को जीवै नहीं, इहिं भोरें जिनि खाय १२९

ब्रह्म सरीषा होडकरि, मायासं खेले दादू दिन दिन देखतां, अपणे गुण मले १३० विषयाअनुपति ।

दादू ब्रह्मा बिष्णु महेसलों, सुरनर उग्झाया विषका अमृत नाम धरि, सब किनहीं खाया १३१

माया मारे लातसं, हरिकूं घाले हाथ संग तजे सब झूठका, गहे साचका साथ १३२ दादू घरके मारे बनके मारे, मारे स्वर्ग पयाल सुद्दम मोटा गूथिकरि, मांस्वा मायाजाल १३३

- विषियाअत्याति ।

मूर्य सरीचे हैरहे, जीवणकी क्या आस दादू राम विसारि करि, बांछे मोग विलास १३४ दादू जभासारंगवैठा विचारं, संभारं जागत स्ता तीनिभव तत जाल विडारण, तहां जाइगा पूता १३५

कृतकाताः। माया रूपी रामकूं, नवकोई धावै अलख आदि अनादि हैं, सो दादू गावै १३६ ब्रह्मका वेद विष्णुकी मूर्ति, पूजै सब संसारा महादेवकी सेवा लागे, कहां है सिरजन हारा १३७ माया का ठाकुरी कीया, माया की महि माय अने देव अनंत कारे, सब जग पूजण जाय १३८ माया बैठी रामहै, कहै भैही मोहन राय ब्रह्मा बिष्णु महेसलूं, जेली आवै जाय १३९ माया बैठी रामहै, ताकूं छपे न कीय सबजग माने सत्यकरि, बडा अवंभा मोहि १४० अंजन कीया निरंजनां, गुण निर्मुण जानें धस्त्रा दिखात्रै अवर करि, कैते मन माने १४१: निंजन की बात कहै, आवे अंजन मांहि दादू मन माने नहीं, खर्ग रतातल जांहि १४२ कामयेनु के पटंतरे, करे काठकी गाइ दादू दूव दूज्ञै नहीं, मूर्ख दंड बहाय १४३ 🚈 चितामणि कंकर कीया, मांगे कछून देया 🚉 द दू कंकर डारिदे, चिंतामणि करलेय १४४ पारत कीया पर्षाण का, कंचन केंद्रेन होय दादू आतम राम विन, मुलिपङ्या सब कोय १४५ सूर्ज फडक प्रयांण का, तास् तिभिर न जाय साना सूरज प्रगटै; दांदू तिमर नसाय १४६-मूर्ति घडी पर्याणकी, कीया सिरजनहार दादू साच सून्ने नहीं, यो हुना समार १४७ पुरुष बरेस कामानि कीया, उसही के उनहार कारजको सीझै नहीं, दादू माये मार १४८ कागद का माणन कीया, छत्रपती सिरमोर राजपाट साथै नहीं, दादू परहरि और १४९

सकल भवन माने घडे, चतुर चलावण हार दादू सो सुझै नहीं, जिसका वार न पार १५० कर्तानाशीयुरः !

दादू पहली आप उपाइकरि, न्यारा पद निर्माण ब्रह्मा विष्णु महेस मिलि, बांध्या सकल वैनाण १५१

नाम नीति अने ति सब, पहली बांव बंध पस् न जाणे पारधी, दादू रोपे फंध १५२ द दू बांधे बेद विधि, भ्रम कर्म उरझाय मरजादा मांहें रहे, स्ममरण कीया न जाय १५३

दादू माया मीठा बोलर्णी, नइ नइ लागे पाय दादू पैते पैटमें, काटि कलेजा खाय १५४

काभीतर 🕫 🕽

े गया ।

नारी नागणि जे इसे, ते नर मुपे निदान दादू को जीवे नहीं, पूछी सबै तयान १५५ नारी नागणि एकेसी, बाघाणि वडी बळाय दादू जे नर रतनये, तिनका सर्वस खाय १५६

हादू नारी नैन न देखिये, मुखनी नाम न लेप कार्नी कामणि जिनि सुणै, यहु मन जाण न देय १५७

विषियाः विरक्तता । ।

सुंदर खाये सांपणी, केते इहि केछिमाहि

आदि अत्य इन सब डमें, हादू चैते नाहि १५८: \*\*\*

दादू पैते पटमें, नारी नागणि होय दादू प्राणी सब डते, काढि न सके कीय १५९ नायामाय मेहनील ।

माया सांपणि सब उते, कनक कामनी होय ब्रह्मा बिष्णु महेसलों, दादू वंचै न कोय १६०

माया मारे जीव सब, खंड खंड करि खाय दादू घटका नास करि, रेवि जग पतियाय १६१ बावा वावा कहि गिछै, भाई किह किह पाय पूत पूत किह पीगई, पुरुषा जिनि पतियाय १६२ ब्रह्मा विष्णु महेस की, नारी माता होय दादू खाये जीव सब, जिनरु पतीजै कीय १६३ माया बहुरूपी नटणीं नाचै, सुरनर मुनिकों मोहै ब्रह्मा विष्णु महादेव बाहे, बादू बपुराकोहै १६४ माया पासी हाथछे, बैठी गोपि छिपाय जको घीजै प्राणियां, ताहीं के गळवाहि १६५

पुरुषा पाली हाथकरि, कामणिके गळवाहि कामणि कटारी करगहै, मारि पुरुषकों खाय १६६ नारी बैरणि पुरष की, पुरुषा बैरी नारि अंतिकाळ दून्यूं मुये, दादू दैखि बिचारि १६७ दादू नारि पुरुषकों छमुई, पुरुषा नारी साथ दादू दून्यूं पचिंगण, कछु न आयी हाथ १६८ दादू गुरुक ज्ञांन विन, दून्यूं गए बिलाय १६९ भवरा लुबंधी बासका, कमल बंधानां आड़ दिन दस माहे देखतां, दून्यूं गए बिलाय १७०

॥ त्रथ साचका ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारगतः १

\_\_\_\_\*-

ः अदयाहिमाः।

दादू दया जीहों के दिल नहीं, बहुरि कहावे साधु जे मुख उनका देखिये, तो लागे बहु अपराध २ दादू मिहर महबती मन नहीं, दिलके बज्ज कठौर काले काफरते कहिये, मोमिन मालिक और ३ कोई काहू जीव की, करे आदमां घात साच कहूं संसा नहीं, सों प्रांगी दोजग जात १ दादू नाहर सिंघ सियाल सब, केते मूसलमान मांस खाइ मोमिन नये, बढ़े मीयेका ज्ञान ५ दादू मांस अहारी जे नरा, ते नर सिंघ सियाल बग मंजार सुनहा सही, एता प्रत्यक्ष कम काल दादू मूई भार मोणत घणें, ते प्रत्यक्ष जम काल मिहर दया नहीं सिंघ दिल, कूकर काम सियाल ७ मांस अहारी मद पींचे, विष विकारी सोय

दाद लंगर लोग लोमसी लागे, बोलै सदा उनहुंकी भीर जोर जुलम बीचि वट पारै, आदि अत्य उनहीं सो सीर १ तनमन मारी रहे सांई सों, तिनकूं देखि करै ताजीर ए बडी बूझि हांथै पाई, झैती कजा अवेळीया पीर १० बेमिहर गुमराह गाफिल, गोस्त षुरद्नी वेदिल बद कार आलम; हवात मुखनी ११ साच । छली केंगे वाले करि धाइ करी, मारै जिंहि तिहिं फेरी दादू ताहि न धीजिये, परणें संगी पतेरी १२ · अद्याहिसा**ं**। दादू दुनिगांस दिल बंधिकरि, बैठे दीन गमाय नेकी नाम विसारि करि, करद कमाया खाय १३ 🔗 2 दादू गंछ काँटै कंछमां भरे, अया विचारा दीत ् पंचूं वखत निवाज गुजारे, स्यावति नहीं अकीन १४ दुनियांके पीछें पड्या, दौड्या दाड्य जाय 🕡 दादू जिन पैदा कीया, ता साहिवकूं छिटकाय १५ कुफर जके मन मैं, मीया मुसलमान दादू पर्याञ्चगमें, विसारे रहिमान १६ आपसकों मारे नही, परकूं मारण जाय दादू आपा मारे विनां, कैसे मिले खुदाप १७ भीतिर दूंदर मिर रहे, तिनकों मारे नाहि साहिब की अरवाह कीं, तांकू मारण जाहि १८ ंदांदू मूर्येकी क्या मारिये, मीया मुई भार आपतकूं मारे नहीं, औरोंकों हुतियार १९

साच ।

जिसका था तिसका हूवा, तो काहे का दोस वादू बंदा बंदगी, मीया ना किर रात २० सेवक सिरजन हारका, साहिब का बंदा दादू तेवा बंदगी, दूजा क्या घंधा २१ सो काफर जी बौळे काफ, दिल अपणा नही राखे साफ साईकूं पहिचान नांही, कुड़ कपट सब उनहीं मांही २२ सांईका फुर मांन न मानें, कहां पींव औतें किर जाने मन अपने में समझत नांहीं, निरखत चले आपणीं छांहीं २३ जोरकरें मसकीन संताबे, दिल उनकी में दरद न आवे सांई सेती नांही नेहे, गर्व करे आति अपनी देह २४ इन बातन क्यू पाइए पीव, परधनं उपिराखे जीव जोरजुलमकरि कुटंबरों खाय, सो काफर दो जगमें जाय २५

दादू जाकों मारण जाइए, सोई फिरि मारे जाकों तारण जाइए, सोई फिरि तारे २६ जाकों तारण जाइए, सोई फिरि तारे २६ दादू न फस नामसों मारिए, गोस मालदे पंद दुई है सो दूरकरि, तब घटमें आनुद ३७

स्तर्भात् सावर्भ मिन फुरसान सारों कूं सखदाई होये, सुसलमान करि जानों सोय २८ दादू सुसलमान मिहरगहि रहे सबकूं सुख किसही नहीं दहै मूंवा न खाइ जीवत नहीं मारे, करे, बंदगी राह संवार २९ सो मोमिन मनमें करि जाणि, सत्य सबूरी बैसे आणि चलै साच संवारे बाट, तिन कूं खुले भिस्त के पाट ३० सो मोमिन मोम दिल होड, सांई कीं पहिचानें सोय जो रन करें हराम न खाइ, सो मोमिन मिस्तमें जाय ३१ जो हम नहीं गुजारते, तुम्हकों क्या भाई सीर नहीं कुछ बंदगी, कह क्यूं फुरमाई ३२ अपणें अमलों छूटिये, काहू के नाही सोई पीड़ पुकारसी, जा दूखे मांही ३३ कोई खाड अघाड़ करि, भूखे क्यूं मारिये खूटी पूंगी आनकी, आपण क्यूं मारिये ३४ फूटी नाव समंदमें, सब बूडण लागे अपणां अपणां जीव ले, सब कोई आगे ६५ दादू सिर सिर लागी आपणे, कहु कीण बुझावें अपणां अपणां साचदे, सांई कों भावे ३६

### स्म ॰ नाम चिनानी ।

साचा नाम अलाहका, सोई सत्य करि जाणि निहचल करिले बंदगी, दादू सो परवाणि ३७ आवट कूटा होतहै, औसर बीता जाय दादू करिले बंदगी, राखण हार खुदाय ३८ इस कल्लिकेते हैगये, हिंदू मुसलमान दादू साची बंदगी, झूटा सब अभिमान ३९ कथणी विनांतरणी। पोथी अपणां पिंडकरि, हरिजस मांहै लेख पंडित अपणां प्राणकरि, दादू कथहु अलेख ४०

दाद काया हमारी कतेव बालिये, लिखि राखूं रहिमान मन हमारा मुलां बोलिये, सुरता है सु विहांन ४१ दादू काया महलमे निमाज गुजारू, तहां और न आवणपानै मन मणके करि तत्तनी फेरीं, तन साहिन के मनभावे ४२ दादू दिछ दरियामै गुनल हमारा, ऊजुकरि चितलांऊं साहिब आगें करों बंदगी, बर बेर बालु नांऊं ४३ दादू पंचों संग संभाखों सांई, तन मन तो सुखपांज प्रेम पियाला पीवजी देवै, कलमां एलै लांऊं ४४ सोभा कारण सब करे, रीजा वंगनियाज मूंवान एके आहिसूं, जे तुझ साहिव सेती काज ४५ दादू हरोज हजूरी होइ रहु, काहे करै कलाप मुळां तहां पुकारिये, जहां अरस इळाहि आप ४६ हरदम हाजिर होणां बाबा, जब लग जीवे बंदा दादू दिल सांईसुस्पाबति, पंच बखत क्या धंघा ४७ वादू हिंदू मार्ग कहै हमारा, तुरक कहै रह मेरी कहां पंथहै कहीं अलखका, तुम्ह तौ औसी हेरी ४८ दादू दुई दरीम लोग कूं भावे, साई साच पियारा कोंण पंथ हम चलें कहीचू, साधा करी विचारा ४९ खंड खंड करि ब्रह्मकूं, पाखि पाखि लीया बांटि दादू पूर्णबहा ताजि, वंधे श्रमकी गांठि ५० जीवत दीले रोगिया, कहै मूंवां पीछैं जाय बादू दुइके पाठमें, असी दारू लाय ५१ सो दारू किस कामकी, जायें दरद न जाय दादू काटै रोगकूं, सो दारू छै छाय ५२

#### चानक उपदेग ।

एक तेरका ठामडा, क्यूंही मखा न जाय
भूख न भागी जीवकी, दादू केता खाय ५३
पत्नु वाकी नांई भिर भिर खाइ, ब्याधि घणेरी बचती जाय
पश्चवाकी नांई करें अहार, दादू बाढे रोग अपार ५४
राम रसांयन भिर भिर पिन, दादू जोगी जुग जुग जीवे ५५
दादू चारे चितदीया, चिंतामणी को भूछि
जन्म अमोछिक जातहै, बैठे मांझी फूछि ५६
भरी अवीडी भावठी, बैठा पेठ फुछाय
दादू सुकर स्नान च्यूं, ज्यूं आवे त्यूं खाय ५७
निमन स्नादः।

दादू खाँटा मीठा खाइकिन, स्नाद चित दीया इनमें जीव बिळंबिया, हरिनाम न ळीया ५८ भिक्त न जांणे रामकी, इंद्रियका आधीन दादू बंध्या स्नादसों, ताथें नाम न ळीड ५९

साच ।

दादू अपना नीका राखीये, मैं मेरा दीया बहाय तुझ अर्पणे सेती काजहै, मैं मेरा भावती घरिजाय ६० दादू जे हम जाएपां एककरि, तौ काहे छोक रिसाय मेरा था सो मैं छीया, छोगूका क्या जाय ६१

कारणीविनां कथणी०।

दादू है है पदकीये, साखी भी है ज्यार हमकूं अनुभव ऊपजी, हम ज्ञानी संसार ६२ दादू सुणि सुणि प्रचे ज्ञानके, खाखी सब्दी होय तबही आपा ऊपजे, हमला और न कीय ६३
दादू सें। उपजी किस कामकी, जे जण जण कर कलेल
साखी सुणि समझे साधुकी, ज्यं रसना रम सेष ६४
दादू पद जोडे साखी कहै, विषे न छाडे जीव
प.णी घालि बिलोइये, तो क्यूं किर निक्रमे घीव ६५
दादू पद जोडे का पाइये, साखी कहें का होय
सत्य सिरोमणि सांइया, तत्व न चीहां सोय ६६
किहेबे सुणिबे मनषुसी, किरबा और खेल
बातों तिमिर न भाजई, दीवा वाती तेल ६७
दादू किरवे वाले हम नहीं, किहेबेकूं हम सूर
किहेबा हमथे निकटाहै, किरबा हमथें दूर ६८
दादू कहें कहें का होतहै, कहें न सीझे काम
कहें कहें का पाइए, जबलग हदै न आवे राम ६९
चीपविन चीपय वरवाल

दादू सुरता घर नहीं, बक्ता बकैंसुनादि बक्ता सुरता एकरस, कथा कहावे आदि ७० बक्ता सुरता घर नहीं, कहें सुणैको राम दादू यह मन थिर नहीं, बादि बकै वे काम ७१

विचार ० ।

अंतर सुरझे समझि करि, फिरि न अरूझै जाय बाहरि सुरझे देखतां, बहुरि अरूझे आय ७२ स्रोतअसति गुरुगासिङ्ग्नन ।

आत्म छावै आएसं, साहित्र सेति नाहि दादू को निपन्न नहीं, दून्यूं निरफ्छ नाहि ७३ तूं मुझकी में।टाकह, हैं। तुझै बडाई मान । साईकूं समझै नहीं, हादू झूठा ज्ञान ७२

कस्तुरियामृगः ।

सदा ममीपरहै नंग सनसुख, दादू छखैन गुझ स्वेप्नेहीं समझै नहीं, क्यूं कारे छहै अबूझ ७३

दादू सेवक नाम बुळाइये, सेवा खप्तें नाहीं
नाम धरायें का भया, जे एक नहीं मनमाहि ७१
नाम धराये दासका, दाना तनथे दूर
दादू कारिज क्यूं सरे, हरिस्ं नहीं हजूर ७५
भाक्ते न होते भक्ताविन, दासातण विमदास
बिन सेवा सेवक नहीं, दादू झूठी आस ७६
दादू राम भक्ति भावे नहीं, अपणी भक्तिका भाव
राम भक्ति मुख्तें कहै, खेळे अर्गणां डाव ७७
भक्ति निराळी रहिगई, हम मूळियडे बनमांहि
भक्ति निराजी रहिगई, हम मूळियडे बनमांहि
भक्ति निराजी रहिगई, लिहिं दिस पहुचे साधु
मै तें मूर्य गहि रहे, ळोल बहाई बाद ७९
दादू राम विनारि करि, कीये बहु अपराध
डाजों मोर संत सब, नाम हमारा साधु ८०
करणीविनां क्यणी॰।

मनताके पकवान सं, स्यूं पेट भरावे ज्यूं कहिये त्यूं कीजिये, तबही बनिआवे ८१ दादू मिश्री मिश्री कीजिये, मुख मीठा नांही मीठा तबहीं होइगा, छिटकाँव मांही ८२ दादू बातूंही पहुचै नहीं, घर दूर पयानां मार्ग पंथी उठिचले, दादू सोई सयानां ८३ दादू वार्तो सब कुछ कीजिये, अंति कछू नहीं देखें मनसा बाचा कर्मनां, तब लांगे लेखें ८४

संगंबिसुजीनता० ।

दादू कालों किह समझाइये, सबको चतुर सुजांन कीडी कुंजर आदिदे, नांहि न कोई अजान ८५

दादू स्कर स्वान सियाल सिंघ, सर्प रह घटमांहि कुं जर कीढी जीव सब, पांडे जाणें नांहि ८६ दादू सुनां घट सोधी नहीं, पंडित ब्रह्मा पूत आगम निगम सब कथें, घरमें नाचे भूत ६७ पढे त पांवे परमगति, पढे न लंघे पार पढे न पहुंचे प्राणियां, दादू पीड़ पुकार ८८ दादू काजी कजा न जाणई, कागद हाथ कतेब पढतां पढतां दिनगये, भीतर नहीं भेद ८९ मित कागदके आसिरे, क्यूं छूट संसार राम विनां छूटे नहीं, दादू भ्रम बिकार ९० दादू निबरे नामविन, झूठा कथें गियान वैठे सिरपाली करें, पंडित बेद पुराण ९१ दादू केते पुस्तक पढि सुए, पंडित बेद पुराण केते ब्रह्मा कथिंगए, नांहि न राम समान ९२ दावू सन हम देख्या सोधिकरि, बेद कुरानी मांहि जहां निरंजन पाइए, सो देस दूर इत नांहि १३ कागद काळे करि सुप, केते बेद पुराण एके अक्षर पीवका, दादू पढे सुजान १४ दादू कहतां कहतां दिनगए, सुणतां सुणतां जाय दादू असा को नहीं, कहिसुणि राम समाय ९५

्ः,मध्यानिग्पस्त ।

मोनि गुँडेंते वावरे, बीलैं खरे अयांन सहजैं राते रामसूं, दाहू होई संयान ९६

करणां ।

कहतां मुणतां दिनगए, है कछू न आवा दादू हरिकी भंकि विन, प्राणी पछितावा ९७ सनने दुःबर्ग

दादू कथणी और कुछ, करणी करें कुछ ओर तिनथें मेरा जीव हरें, जिनके ठिक न ठौर ९० अंतर गति और कुछ, मुखरतनां कुछ ओर दादू करणी और कुछ, तिनकूं नांही ठोर ९९

मनपरमोघ् ।

दादू राम मिलनकी कहतहै, करत कुछ ओर कैतें पीव क्यूं पाइये, समझि मनबोर १००

दादू बगनी भंगा खाईकरि, मतिवाछे मांझी पैका नांही गाँठडी, पातिसांही खांजी १०१ दादू टोटा दाळदी, लाखोका व्यापार पैका नांही गांठडी, तिरे साहूकार १०२

मध्यानिपस्त्र ।

दादू ए सब किसके पंथमें, धरित अह असमान पाणी पवन दिन रातिका, चंद स्र रहिमान १०३ दादू ब्रह्मा विष्णु महेसका, कोंण पंथ गुरुदेव साई तिरजन हारतू, कहिये अलख अभव १०४ दादू महमद किसके दीनमें, जवराइल किसराह इनके मुरसद पीरकी, कहिये एक अलाह १०५ दादू ए सब किसके हैरहे, यह मेरे मन माहि

अलख इलाहीं जगत गुरु, दूजा कोई नांहि १०६ पतिव्रतिभवारः।

दादू और हीं ओलातक, धीयांसदे वियानि सो तूं मीया नां घुँग, जो मीयां मीयनि १०७

आई रोजी ज्यू गई, साहिबका दीदार गहिला लोगों कारणें, देखे नहीं गवांर १०८

प्तिव्रवनिहकोम् ।

बादू सोई सेवक रामका, जिसे न दूँजी चीत दूजाको भाव नहीं, एक पियारा मीत १०९

भ्रम विघूमन० ।

अपणी अपणी जातिसों, सबको बैसे पांति दादू सेवक रामका, ताके नहीं भिराति ११० चोर अन्याई मसकरा, सब मिछि बैसे पांति दादू संवक रामका, तिनसं कर भिरंति १११ दादू सुप बजायें क्यूं टले, घरमें बडी बलाय काल झाल इम जीवका, बातन सो क्यूं जाय-११२ सांपगया सिंह नाणकों, सब मिलि मारे लोक दादू बैसा देखिये, कुलका हगरा फोक ११३ दादू दून्यूं भ्रमहै, हिंदू तुरक गवांर जे दुहुंवाथें रहत है, सो गहि तत्व बिचार ११४ अपणां अपणा कारेलीया, मंजन माहें बाहि दादू एक कूगजल, मनका भ्रम उठाय ११५ दादू पाणिक बहु नांमधीर, नाना बिधिकी जाति बालण हारा कोणहै, कहो घी कहां समात ११६ दादू जब पूर्णब्रह्म बिचारिय, तब सकल आत्मा एक कायाके गुण देखिये, ती नानां बरण अनेक ११७

. अभिटपाप प्रचड० ।

्दादू भाव भक्ति उपजै नहीं, साहिब का प्रसंग विषे विकार छूटै नहीं, सो कैसा सतसंग ११८ दादू बासण विषे विकारके, तिनकीं आदर मान संगी तिरजन हारके, तिनसीं गर्व गुमान ११९

अङ्गसुभाव अपलट० ।

अधिकों दीपक दीया, तौभी तिमर न जाय सोधी नहीं सरीरकी, ता सन का समझाय १२०

सुगुनी निगुनी कृतघनी ।

दादू कहिये कुछ उपगारकों, मानै ओगुण दोष अंघे कूप बताइया, सत्य न मानैं लोक १२९ कृत्मकर्ताः ।

दादू जिन केंकर पर्यं से विधा, मो अपणी मूळ गमाय अलख देव अंतर बमें, क्या दूजी जगह जाय १२२ दादू पथर पीवे घोड़करि, पथर पूजे पाण अंत्य काळ पथर भए, बहु बूढे इं।हिज्ञान १२३ कंकर बांध्या गांठडी, हरिके बेमास अंत्य काळ हरि जोंहरी, दादू सून कवास १२४

पहली पूजे ढुढनी, अबभी ढूढसबाणि आम ढूढस होइगा, दाढू सत्यंक्रीर जाणि १९५

दादू पेंडें पापके, करे न दीने पाव निर्दे पेंडे मेरा पीव मिले, तिर्दि पेंडेंका चाव १२६ः दादू सुकृत मार्ग चालतां, बुरा न कबहूं होय अमृत खातां प्राणीयां, मूवा न सुणीए कोय १२७

भगविष्युनंति । दादू कुछ नांही का नाम क्या, जे घरिए सी झूठ सुरनर सुनिजन वंधीया, छोका आवट कूट १२८ दादू कुछ नांही का नाम धरि, भ्रम्या सब संसार

राष्ट्र कुछ नाहा का नाम बार, श्रम्या सब सतार साच झूठ समझै नहीं, नां कुंछ कीया विचार ११९

कमत्रीया मृगः। दादू कई दोडे द्वारिका, केई कासी जांहि

केडे मुधरा कूं चले, साहिब घटही मांहि २३० ऊपरि आलंम सबको, साधूजन घटमांहि दादू एता अंतरा, ताथैं बणती नांहि १३१ दादू सबथे एकके, सो एक न जानां जणे जणेका हाइगया, यहु जगत दिवानां १३२

दादू झूठा साचा करिलीया, बिष:अमृत जाना दुखर्को सुख सबको कहै, असा जंगत दिवानां १३३ सुधा मार्ग सचिका, साचा होइतसुजाय झूठा कोई नां चलै, सदू दिया दिखाय १३४ साहिब सी साचा नहीं, यह मन झूठा होय दादू झूठे बहुतहैं, साचा बिरला कीय १३५ दादू साचा अंग न ठेलिये, साहिब माने नांहि साचा सिरपरि राखिय, मिलि रहिये ता मांहि १३६ दाद साचे साहिबकीं मिले, साचे मार्ग जाय साचे तो साचा भया, तब साचे छीये बुर्छाये १३७ दादू नाचा साहिब सेविये, साची सेवा होय साचा दर्भन पाइये, साचा सेवक सीय १३८ जे कोठेळे साचकों, तो नाचा रहे समाय कोडी बरक्यूं दीजिये, रतन अमोलिक जाय १४९ झूठा प्रगट साचा छांने, तिनकी दादू रामन मानै १९० दादू पाखंड पीव न पाइये, जे अंतर साच न होय ऊपरि थें क्यूंहीं रहो, भीतर के मल धाय १४१ दादू साचेका साहिब धणी, संमर्थ सिरजन हार पाषड की यह पृथमी, प्रपंचका संसार १४२ साच अमर युग युग रहें, दादू बिरला कोंय

झूठ बहुत संसारमें, उत्तपित प्रखय हाय १४३ दादू झूठा बद्खिये, साच न बदल्या जाय साचा तिरपारे राखिए, साधु कहै समझाय १४४ साच न सूझे जबलगें, तबलग लोचन अंध दादू मुक्ता लादिकार, गलमें घाल्या फंध १४५ साच न सूझे जबलगें, तबलग लोचन नांहि दादू तिरबंध लादिकर, बंज्या देपल मांहि १४६ एक साचसुं गहगहों, जीवण मरण निबाहि दादू दुखिया राम बिन, भावै तीधर जाहि १४७

कापीनरः ।

छाने छाने कीजिये, चोडै प्रगर्ट होय बादू पैसि पयालमें, बुग करे जिनि कोय १४८

**अद्याहिंगा अह**ी

अणकीया छाँगे नहीं, कीया छाँगे आय साहिबके दरन्यावहैं, ने कुछ राम रजाय १४९

थात्माअर्थी ।

सोई जन साधू सिषसो, सोई सतवादी सूर सोई मुनियर दादू बढ़, सनमुख रहण हजूर १५० दादू मोई जन साच सो सती, सोई साधिक स्नांण सोई ज्ञानी सोई पंडिता, जे रते भगवान १५१ दादू सोई जोगी सोई जंगमां, सोई सोफी सोई सेख सोई संन्यासी स बढ़े, दादू एक अलेख १५२ दादू सोई काजी सोई मुलां, सोई मोमिन मुसलमान सोई सयाने सब भले, जे रते रहिमान १५३ दादू राम नामको बणिजण बैठे, ताथे मांड्या हाट साईसी सोदा करें, दादू खोळि कपाट १५५

. सज्जनदुर्भ० ।

विचि के लिशि खाली करें, पूरे सुख संतेष दादू सुभ बुध आत्मा, ताहि न दींज दोप १५६ सुध बुध मी सुख पाइए, के साध विवेकी होय दादू ए विचि के बुरे, दोधेरींगें सोय १५७ दादू जिनि कोई हरि नाममें, हमको हानां बाहि ताथें तुम्हधें दरतहूं, क्यूं ही टळे बळाय १५८

परमार्थी 🕯 🚶

जे हम छोडे रामकों, तो कोन गहेगा दःदू हम नहीं ऊचरे, तो कोन कहेगा १५९ कामीनार ।

एक राम छाड़ै नहीं, छाड़ें सकल विकार दूजा नहजें होड़ सब, दादू का मत नार १६० जे तूं चाहै गमकों, तो एक मना आराध दादू दूजा दूरि करि, मन इंद्रिय करि साथ १६१

्विकताः। कवीर विचारा कहि गया, बहुत भाति समझार्यः दादू दुनयां वावरी, ताके संगं न जांग् १६२

स्तिपमार्ग ।

पांवहिंगे उम ठौरकों, छंधैने यह घाट दादू क्या कहि बेल्छिये, अजहूं बिचिही बाट १६३

ं साचर नि

साचा राता साचनी, झूठा राता झुठ 🔑

दृःदू न्याव निवेशिय, सब साधौकूपूछ १६४ मज्जन दुण्मनः।

दादू जे पहुंचे ते कहिगए, तिनकी एके बात सबै सपाने एकमत, उनकी एके जात १६५ दादू जे पहुंचेते पूछिए, तिनकी एके बात सब साधका एकमत, ए बिच के बाराह बाट १६६ सबै सपान कहिगए, पहुंचेका घर एक दादू मार्ग माहिके, तिनकी वात अनक १६७ स्राज साक्षी भूतहै, माच करें परकास चोर दरें चारी करें, राजि तिमिर का नाम १६८ चोर न भावे चांदणां, जिनि उजियारा होय स्रोका सब धनहों, मुझै न देखें काय १६९

संस्कार अङ्ग०।

घट घट दादू कहि समझावे, जेमा करे सु तैसा पावे

# ॥ त्र्रथ भेषको स्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ पातंत्रव निद्यान् । दादू बूंडे ज्ञान मव, चतुराई जालिजाय अजन मंजन फूकिदे, रही राम स्यालाय २ इहियाड निषेष ।

ज्ञानी पंडित वहुत है, दाता सूर अनेक

दादू मेष अनंत हैं, लागि रह्या सो एक ३

राम िना मत्र फ के लागै, करणी कथा गियांन सकल अविरथा केटि करि, दादू योग धियान ४ इद्विगाऽभी भग्रा

कोरा कलम अवाहका, जपर चित्र अनेक क्या की जे हादू बस्तु बिन, अैसे नानां भेष ५ बाहरि दादू भेपविन, भीतरि बस्तु अगाध सा ले हिग्दै राखिये, दादू सनमुख साधु ६ दादू भांडा भारे धारे बस्तुनों ज्यूं महिंग माल विकाय खाली भांडा बस्तुविन, कांडी बदलै नाय ७ दाद कनक कलम विषसीं भग्या, सो किस आवे काम सोधन कूटा चामका, जामै अमृन राम द दादू दम्बै बस्तुकों, बानण देखे नांहि दादू भीतर भारे धरवा, सो मेरे मन माहि ९ दादू जे तूं समके तौ कहीं, साचा एक अलेख डाळ पान नाजि मूळगाहि, क्या दिखळावै भष १० दादु नव दिखलावै आपकों, नानां भेष बनाय जहां आया मेटण हरि भजन, तिहिं दिन कोई न जाय ११ द दू भेप बहुत समाग्में ,हरिजन बिग्ला काय हरिजन राता रामनी, दोद एके होय १२. हीरे रीझै जोहरी, खलरीकै संसार

स्रांगि साधु यह अंतरा, दादू सत्य विचार १३ वि स्रांगि साधु बहु अंतरा, जेता ध्रणि अकास साधू राता राममीं, सागि जगत की आस १४ दादू सागी सब संसार है, साधू विरत्नाकीय जैमें चंदन बावना, बन बन कहीं न होये १५ दाद स्वांगी नव संसार है, साघू कोई एक 🦈 😯 हीग दूर दिनंतरां, कंकर ओर अनेक १६ दादू स्वांगी सब सेनार है, नांधू नोधि सुजाण पारंस परदे सूं भया, दादू बहुत पखाण १७ दादू स्वांगी सब संसार है, साधु समंद्रपार अनल पर्क्षि कहां पाइए, पक्षी कोटि हजार १८ दादू चंदन बन नहीं, स्रानक दल नांहि सकल नमंद होग नहीं, त्यूं नाघू जगमांहि १९ ज सांड का है रहे, ती सांड तिसका होय दाद दूजी बात सब, भेष न पाव कीय २०-दादू स्वांग सगाई कुछ नहीं, राम सगाई साच दादू नाता नामका, दूजै अंग न राच २१ दाद एक आत्मां, साहिबहै सब माहि माहिबकै नाते मिले, भव पंथके नांहि २२ दादू माला तिलक सी कुछ नहीं, काहू सेती काम अंतर मेरे एकहै, अहानिस उसका नाम २३ ... , आमिटपापमचंड ० । 🐪

भक्त भेष धरि मिथ्या बंग्लै, निंदा पर उपवाद साचेकों झूठा कहें, लागै बहु अपगद्य २४ दादू कबहूं कोई जिनि मिले, भक्त भेषनों जाई जीव जनमका नामहै, कहै अमृत विश्वास २५ ं चित्र प्रदेश ।

दादू पहूंचे पूनवटाउ है किंग, नट ज्यूं काछ्या भेष खबरि न पाई खोजकी, हमकूं मिल्या अलेख २६ दाद माया कारण सूड मुडायां, यह तो जोग न होई पारब्रह्म सीं प्रचा नाही, कपट न सीझे कोई २७

पीव न पावे बावरी, राचे राचे करे सिंगार दादू फिरि फिरि जगततों, करेगी विभचार २८ प्रेम प्रीति सेनह बिन, सब झूउ सिंगार दादू आत्म रत नहीं, क्यूं माने भर्तार २९ दादू जग दिखलावे बावरी, खोड़त करे सिंगार तहां न संवारे आपकूं, जहां भीतर भरतार ३०

सुध बुप जीव विजाइकरि, माला संकल बाहि दादू माया ज्ञानसं, स्वामी बैठा खाय ३१ जोगी जंगम सेवड, बोध संन्याती सेख खट दर्सन दादू रामविन, सब कपटके भेष ३२ दादू सेख मसाइक अवलिया, पैकंबर सब पीर दर्मन सो पासन नहीं, अजहूं वैली तीर ३३ दादू नानां भेप बनाइकरि, आया देखि दिखाय दादू दूजा द्वि लोक सब, केते आवें जांहि राम सेनहीं ना मिल, ज निज देखे मांहि ३५ दाद सब देखे अस्थूलकूं, यह असा आकार

सुद्दम सहज्ञ न सुझई, निराकार निरधार ३६ गारिषऽपारपः।

हादू बाहरिका सब देखिये, भीतर लख्या न जाय बाहरि दिखावा लोकका, भीतर राम दिखाय ३ १ दादू यहु परख सराफी ऊपिली, भीतरकी यहु नांहि अतरकी जाणे नहीं, ताथें खोटा खोहि ३८ दादू झूठा राता झूठसं, साचा राता साच राता अंध नई, कहां कचन कहां काच ३९

इंद्रियाऽथींभेषः ।

दादू सञ्जाबिन सांई ना मिले, भावे भेष बणाप भावे करवत उरध मुख, भावे तीर्थ जाय १० दादू साचा हरिका नाम है, सो ले हिरदे राखि पाखंड परपंच दूरकरि, सब साधूकी साखि ११

हिरदेकी हिर लेइगा, अंतरजामी राय साच पियारा रामकों, कोटिक करि दिखालाय ४२ दादू मुखकी ना गहै, हिरदेकी हरिलेय अंतर सुघा एकसु, तो बोल्या दोस न देय ४३

इंद्रियाऽधींभेष०।

सब चतुराई देखिये, ने कुछ की ने आन सन गहि राखै एकसूं, दादू लाधु सुजान ४४ अल्लाडियीनेपर ।

सन्द सुई सुर्ति धागा, काया कथा छाय हादू योगी युग युग पहरै, कदहूं फाटि न जाय ४५ ज्ञान गुरुका गूरडी, सब्द गुरुका भेष अतीत हमारी आत्मां, दादू पंथ अलेख ४६ इसक अजब अबदालहै, दरद वंद दरवस दादू सिका सबुरहै, अकल पीर उपदेश इति अग १४॥ बापी १५०२॥

## ा। त्रथ साधुको श्रङ्गा।

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ साधु गहिषां महास्म०।

दादू निराकार मन सातिस्, प्रेम प्रीति स्ं सेव जे पूजे आकारकूं, तो साधू प्रत्यक्ष देव २ दादू भोजन दीजे देहकूं, छीया मन विश्राम साधूके मुपमिह्निये, पाया आत्म राम ३ ज्यूं यह काया जीवकी, त्यूं साइके साधु दादू सब संतोखिये, माहें आप अगाध ४ सवसंगमित्म महात्म । साधू जन संसारमें, भवजछ बोहिथ अंग दादू केते उद्धरे, जेते बैठे संग ५

दादू केते उद्धरे, जेते बैठे संग ५ साधू जन संसारमें, सीतळ चंदन बात दादू केते उद्धर, जे आये उन पात ६ साधू जन संसारमें, हीरे जैसा होप दादू केते ऊधरे, संगति आय सोय ७ साधू जन संसारमें, पारस प्रगट गाय दादू केते उद्धरे, जेते परसे आय ८ हंप वृक्ष बनराइ सब, चंदन पालें होय दादू बास लगाइ करि, कीये सुगंधे सोय ९ जहा अंड अरु आक थे, तहां चंदन ऊज्ञा मांहि दादू चंदन करिलीये, आक कहै को नांहि १० साधू नदी जल रामरस, तहां पखाले अंग दादू निर्मल मल गया, साधू जनके संग ११ परमार्थी।

साधू बरखे रामरस, अमृत बाणी आय दादू दर्सन देखतां, तृबिधि ताप तन जाय १२

साधु नन महिमां महात्व ।

संसार विचारा जात है, बहिया छहरि तरंग

मेरे वैठा ऊवरे, सत साधू के संग १३

हादू नेडा परमपद, साधु संगति मांहि

हादू सहजें पाइए, कर हूं निर्फळ नांहि १४

हादू तेडा परमपद, करि साधू का संग

हादू सहजें पाइए, तन मन छाने रंग १५

हादू नेडा परमपद, साधू संगति होय

हादू सहजें पाइए, स्यावति सनमुख सोय १६

हादू नेडा परमपद, साधू जन के साथ

हादू नेडा परमपद, साधू जन के साथ

हादू सहजें पाइए, परम परार्थ हाथ १७

साधु मिळ तव ऊपजे, हिरदे हरिका भाव

हादू संगति साधु की, जव हरि कर पसाव १८

साधु मिळे तन अपजै, हिरदै हरिका हेत दादू संगति साधकी, कृपा करे तब देत १९ साधु मिळे तब अपजै, प्रेम भक्ति रुचि होय दादू संगति साधुकी, दयाकरि देवे सोय २० साधु मिळे तब अपजै, हिरदै हरिकी प्यास दादू संगति साधुकी, अनिगति पुरवे आस २१ साधु मिळे तब हरि मिळे, सब सुख आनंद मूर दादू संगति साधुकी, राम रह्या भरपूर २२ चोंपचरवा०।

परम कथा उस एककी, दूजा नाही आन दादू तन मन लाइकरि, सदा सुति रसपान २३ साथ स्परम बीनती ।

प्रेम कथा हरिकी कहै, करें भिक्त ह्योछाय पीवे पिछावे रामरस, सो जन मिछवो आय २४ दादू पीवे पिछावे रामरस, प्रेम भिक्त गुणगाय नितप्रति कथा हरिकी करें, हेत सहित ह्योछाय २५ आन कथा संसार की, हमहि सुनावे आय तिसका मुख दादू कहै, दई न दिखाई ताहि २६ साधु स्पत्त पीनती।

दाद सुख दिखलाई साधुका, जे तुम्हहीं मिलवे आह तुम्ह मांही अंतर करें, दई न दिखाई ताहि २७ जब दरवा तब दीजिए, तुम्हपै मांगों एह दिन प्रति दर्सन साधुका, प्रेम भक्ति दिह देहु २५ साधुसपीडा मन करें, सतगुर सब्द सुणाय मीरा मेरा मिहरकरि, अंतर विरहतु पाय २९

ज्यू ज्यू होवे त्यूं कहै, घटि विध कहै न जाइ दादू तो सुघ आत्मां, साधू परसे आये ३० सर्वनगणिद्या महत्त्वः।

साहित सों सनमुख रहे, सतसंगति में आय दादू साधू सब कहें, सो निर्फल क्यूं जाय ३१ ब्रह्मगायत्रिय लोकमैं, साघू अस्थन पान मुख मार्ग अमृत झरे, कत ढूंढे दादू आन ३२ दादू पाया प्रेमरस, साधू संगति मांहि फिरि फिरि देखे लोक तब, यह रस कतहू नांहि ३३ दादू जिस रसकों मुनियर मरै, सुर नर करैं कछाप सो रस सहजैं पाइए, साधू संगति आप ३४ संगति विन सीझै नहीं, कोटि करे ने कीय दादू सतगुरु साधुक्तिन, कबहू सुद्ध न होय ३५ दादू नेडा दूरथें, अभिगत का आराध मनता बाचा कमनां, दादू संगति लाधु ३६ स्वर्ग न सीतल हाड मन, चंदन चंदन पास सीतल संगति साधुकी, कीजै दांदू दास ३७ दादू सीतल जल नहीं, हेम न सीतल होय बाबू सीतळ संत जन, राम सनेहीं सोय ३८ ं साधु वेषरवाही ०. १ -

दादू चंदन किंद कह्या, अपना प्रेम प्रकास दह दिस प्रगट हैरह्या, सीत्ल गंध सुवास ३९ दादू पारस किंद कहा, मुझथी कंचन होय पारस प्रगट हैरहा, साच कहै सब कीय ४०

तन नहीं भूला मन नहीं भूला, पंच न भूला प्राण साध सब्द क्यूं भूलिय, रे मन मूढ अजाण ४१ साध महिमा महास्म ।

रतन पदार्थ माणिक मोती, हीरों का दिशा चिंतामणि चित रामधन, घट अमृत भारेगा संमर्थ सूरा साधुनो, मन मस्तक धारेगा दादूं दर्सन देखतां, सब कारज सरिया १२ धरती अंबर रातिदिन, रवि सित नावै सीस दादू बळि बळि वारणें, जे स्मेरें जगदीस ४३ चंद सूर सिजदा करें, नाम अलहका लेग दादू जमी असमान सब, उनपांज सिरदेग ११ जे जन राते रामसूं, तिनकी मैं बळिजांज दादू उन परिवारणें, जे लागिरहे हरिनाम १९

साधु पारिपङ्क्षन

जे जन हरीके रंग रंगे, सो रंग कदे न जाय सदा सुरंगे संतजन, रंगमें रहे समाय ४६ दादू राता रामका, अविनाली रंग मांहि सब जग घाबी घा महै, तो भी खूट नांहि ४७ साहिब कीयासु क्यूं मिटे, सुंदर सोशा रंग दादू घोवहि बावरे, दिन दिन होई सुरंग ४८ दादू सभा संतकी, सुमति ऊपने आय साकत की सभा बैसतां, ज्ञान कायांधें जाय ६७

बाद सब जगदीसे एकला, सेवक खामी दोय जगत दुइाभी रामविन, साधु सुद्दाभी मीय ६८ बादू साधु जन सुखिया भए, दुनियां को बहु दंद दुनी दुखी हम देखतां, साधुन सदा अनंद ६९ बादू देखत हम सुखी, साईक संग लागि योंसा सुखिया होयगा, जाके पूरे भाग ७०

ना, जाक दूर नाम उ रसंबंग**ः**!

बाहू मीठा पीवे रामरस, सीभी मीठा होय सहजें कडवा मिटिगया, दाहू जिबिप सीय ७१ साधुपान्चि सवन्छ।

दादू अंतर एक अनंतर्नों, सदा निरंतर प्रीति जिहि प्रांणी प्रीत्म बनै, सो वैठा त्रिभवन जीति ७२

साधुनहिमां महात्म ।

दादू में दानी तिहिं दानकी, जिहि संग खेळे पीव बहुत भांति करि वारणें, तापरि दीजे जीव ७३ अविष्णुण १

दादू लीला राजा राम की, खें लें सबही संत आपा पर एक भया, छूटी सबै भिरंत ७४ जगन्त विगाति ।

् हादू आंनद सदा अडेडिस्, राम सनेही साधु प्रमी प्रीतम को मिलै, यह सुख अगम अगाघ ७५

#### पुरुषप्रकीसीक ।

यह घट दीवक साधु का, ब्रह्म जोति प्रकास दांद पक्षी मंतजन, तहां परै निज दास ७६ घरवन मांहैं राखिये, दीपक जीति जगाय दादू प्राण पतंग सब, बहां दीपक तहां जाय ७७ घरवन मांहैं राखिये, दीपक जलता होय दादू पाण पतंग सब, जाइ मिले सब कीय ७८ घर बन मांहें राखिये, दीपक प्रगट प्रकास दादू प्राण पतंग सब, आइ मिले उसपास ७९ घरवन मंहैं राखिय, दीपक जाति सहत दादू प्राण पतंग सब, आह मिले उन हत ८० निहिं घट प्रगट गम है, सो घट तज्या न जाय नैनों मांहें राखिये, दादू आप नताय ८१

माधु अनिहरू।

दादू कन्हू न बिहडे मो भला, साधू दिढमत होंय दादू हीरा एकरम, बांधि गाठडी लोय ८२

साघ पारिपलक्षन० ।

गग्ध न बांधे गांठडी, नहीं नारी सो नेह मन इंद्रिप अस्थिर करें, छाडि सकल गुण देह ८३ निराकार सीं मिछिरहै, अवंड भाक्त करि छेइ दादू क्यूं करि पाइए, उन चरनोकी खेह ८४ साधु सदा संजम रहे, मैला कद न होय दादू पंक परते नहीं, कर्मन लागे कोय ८५ साधू सदा संजम रहे, मैछा कदे न होय

सुन्य संगवा हं नला, दाबू विरला कीय ८६ साहिव का उणहार सब, मेवक मांहें होय दाबू नेवक साधसा, दूना नांही कीय ८७ जबलग नैंन न देखिए, सधु कहैते अंग सबलग क्यूं किर मानिये, साहिब का प्रसंग ८८ वाबू सोई जन साधु सिघ सो, सोई सकल सिर मोर जिहिं के हिरदे हर बसे, दूना नांही और ८९ दाबू ओगुण तेने गुणगहै, सोइ सिरोमाण साधु गुण औगुण थें रहित है, सो निज ब्रह्म अगाथ ९०

दावू सिधव फटक पर्याण का, ऊपरि एके रंग पाणी मोहें देखिये, न्यारा न्यारा अंग ९१ दादू सींघव के काया नहीं, नीर खीर प्रसंग आपा फटक पर्याण के, मिळे न जलके संग ९२ दादू सबचग फटक पर्याण है, साधु सींघव होय सींधव एके होइ रह्या, पांणी पथर होय ९३

साधु जन उस देमका, आया इंहि संसार दादू उनको पूछिय, प्रीत्म के तमाचार ९४ समांचार सत्य पीवके, कोड साधु कहैगा आइ दादू भीतळ आत्मा, सुख में रहे तमाय ९५ दादू दत दग्बार का, को साधू बाठे आय तहां गमग्स पाइए, जहां साधु तहां जाय ९६ साधु सब्द सुख बरिषेहें, सीतळ होंड सरीर दादू अंतर आत्मा, पीवै हरि जर्ळ/नीर ९७० ने वोप्रवरण ।

टाटू सुरता सतेही रामका, तो सुझामिछवो आणि व तिसआगें हरि गुण कथें। सुणतंन करई काणिः ९८०

साधु परमार्थीकी । 🔞 📆

दादू सबही मृतक समान हैं जिया तबही जिया हुन दादू छांटा अमीका, को साधु बाहे आणि १९ १०० दादू सबही मृतक हैरहें, जीवे कींण उपाइ कि कि दादू अमृत रामरस, को साधु सीचे आय १०० सबही मृतक माहि हैं, क्यूं कीर जीवें सीय दादू साधू प्रेमरस, आणि पिछात कोइ १०१ सबही मृतक देखियें, किहि बिधि जीवें जीवा १०४० साधू सुधारस आणिकार, दादू बरपे पीवा १०४० हरिजल बरखें बाहिंग, सूके कांया खेतर कि हम्म दादू हरिया होयगा, सीचण हार सुचेत १०३

दादू राम न छाडिए, गहिंछा तिज संसार है। साधू संगति सोधिछ, कुसंगति संग निवार १०४ गंगा यमुना सरस्वता, मिछें जब सागर मांहि खारा पाणी है। प्राप्त दादू मीठा नांहि १०५ दादू कुसंगति सब प्रहरी, मात पिता कुछ कोय सज्जन संनेही बंधवा, भावें आपा होय १०६ विकास स्वाप्त होते ही विध्वा, भावें आपा होय १०६ विकास स्वाप्त होते ही विध्वा, भावें आपा होय १०६ विकास स्वाप्त होते ही विध्वा, भावें आपा होय १०६ विकास स्वाप्त होते ही विध्वा, भावें आपा होये १०६ विकास स्वाप्त होते ही विध्वा, भावें कि स्वाप्त होये १०६ विध्वा होते ही स्वाप्त होते हैं स्वाप्त होते ही होते ही स्वाप्त होते ही स्वाप्त होते ही स्वाप्त होते ही होते ही होते

कुर्तगिति केते गए, तिनका नाम न ठाम दादू ते क्यूं ऊघरें, साधु नहीं जिस गाम १०८ भाव भक्तिका भगकार, बठपारे मार्थहें बाड दादू द्वारा मुक्तिका, खोले जडे कपाट १०५

सतसंग महिमां महात्म् ।

साधु संगति अंतर पहे, तो भाजगा किसठोर प्रेम भाकि भावे नहीं, यह मनका मत ओर ११० दादू राम मिल्लण के कारणें, जे तूं खरा उदास साधू संगति सोधिले, राम उनहुं के पास १११

ब्रह्मा संकर सेस मुनि, नारद घू सुखदेव सक्छ साधु दादू सही, जे छोगे हरिसेव ११९ साधु कमछ हरि बासनां, संत भवर संगआप दादू परमछ छे चले, मिले रामको जाय १९३

साधुगज्जन० 📗

दादू सहजैं मेळा होडगा, हम तुम हरि के दास अंतर गति तो मिलिरहे, पुनि प्रगट प्रकास ११४

साधु महिमां महात्म ।

दादू मम सिर मोटे भाग, साधुका दर्शन किया कहाकरे जम काल, राम रसांइण भरि पिया ११

साधु समर्थता ।

दादू एता अविगत आपर्थें, साधूका अधिकार चौरासी छप जीवका, तन मन फेरि संवार ११५ विषका अमृत करिछीया, पावक कापाणी बांका सूधा करिलीया, सो साधु बिनाणी ११६ इादू कुरा पूरा करिलीया, खारा मीठा होय कूटा सारा करिलीया, साधु बिनैकी सींग ११७ बंध्या मुक्ता करिलीया, उरझ्या सुर्राक्कि कमान बैरी मींता करिलीया, दादू उत्तम ज्ञान ११८ क्रूटा साचा करिलीया, दादू ज्ञान बिचार ११९ अभिट पापपचंडि । काया कर्म लगाड करि, तीर्थ धीवै आय तीर्थ माहै कीजिये, सो कैसे करिजाय १२० दादू जहां तिरिये तहां द्वियं, मन मैं मेला होय जहां लूटे तहां बंधियं, कपट न सीक्ष कोय ११३

सत्तेग महिमा महात्मः। दादू जबल्य जीविये, स्मरण संगति साध दादू साधू राम बिन, दूजा सब अपराध १२० इति साधुको अंग संपूर्ण १५॥ सोषी १६२५॥

्॥ त्र्रथ मध्यको श्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निरंजन, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ मध्यनिययः।

दादू हैपक्ष रहिता सहज सो, सुख दुख एक समान मरे न जीवे सहज सो, पूरा पद निर्वान २ सुष दुख मन माने नहीं, राम रंगराता -दादू दून्यूं छाडिसन, प्रेमरस माता ३ मति मोटी उस सपकी. हैपक्ष रहित समान दाद आपा मेटिकरि, सेबा करे सुजान '8 कछु न कहावै आपकों, काहूं संग्न जाय दाद निर्देश हैरहै, साहिबः सी त्योलाय 🖔 सुख दुख्यन माने नहीं, आपा परसम भाग तो मन मन करि सेविए, सब्दूपूर्ण स्योखाय ६ नां हम छाडै नांगहैं, अला ज्ञान विचार मध्य भाइ तेवै तदा, दादू मुक्ति दार 🐼 👌 👑 दादू आपा मेटें मृतका, आपा घरे अकास दादू जहां जहा है नहीं, मध्य निरंत बात द 🐫 दादू इस आकारथें, दूजा सूक्ष्म छोंक तार्थे आगे ओर हैं, ते हुंवा हरखान सोक ९ दादू हर छाडि बेहदमै, निर्भय न्निपक्ष होयः लागिरहै उस एकती, जहां न दूजा कीय १० निराधार घर कीजिए, जहां नांही धरणि अकास दादू निहचल मन रहे, निर्गुणके बेसास ११ अधर चाल कबीरकी; आसंघी नहीं जाय दादू हाकै मृगज्यूं, उल्लंटि पहें भुविं आय १२ दादू ए रहिण कवीरकी, कठिन विखम यंहु चाल अवर एकसं मिलिस्हा, जहां न झंपै काल १३ निरधार निज मक्ति करि, निराधार निज सार निराधार निज नांमले, निराधार निर्कार

निगधार निज रामरस, को साधू पीतृण हार निराधार निर्मेख रहे, दादू ज्ञान बिचार १४ जब निराधार मन रहिगया, आत्माक आनंद दादू पीव रामरस, भेट परमानंद १५

माया० ।

दुहिबिचि राम अकेळा आये, आंवण जांण देइ जहां के तहां सब राखे, दादू पार पहूंते सेइ १६ मध्यानिर्पष्ठ (

चलु बादू तहां जाइए, मरे न जीवे कोइ आवा गमन भयको नहीं, सदा एक रस होय १७ चलु बादू तहां जाइए, जहां चंद सूर नहीं जाइ राति दिवसका गम नहीं, सहजें रह्या समाय १८ चलु बादू तहां जाइए, माया मोह थें दूर सुख दुख को व्याप नहीं, अविनांसी घर घूर १९ चलु बादू तहां जाइये, जहां जम जोराको नांहि काल मीच लाग नहीं, मिलि रहिए ता मांहि २० एक देस हम देखिया तहां रुति, नहीं पलटे कोय हम बादू उस देसके, जहां सदा एक रस होय २१ एक देस हम देखिया, नहीं नहीं हुर हम बादू उस देसके, रहे निरंतर पूर २३ एक देस हम देखिया, जहां निस दिन नांही घीम

हम हादू उस देसके, जहां निकटि निरंजन राम २४

बारह माती नीपजे, तहां कीया प्रवेस
दादू सूका नां पढ़े, हम आए उस देस २५
जहां बेद कुरानका गम नहीं, तहां कीया प्रवेस
जहां कुछ अचिरज देखिया यह कुछ और देस २६
काहे दादू घररहे, काहे बनखंड जाय
घर बन रहिता रामहे, ताही लीं न्योलाय २७
दादू जिन प्राणी करि जाणियां, घर बन एक समान
घर माहे बन ज्यूं रहें, लोई साधु सुजाण २८
दादू सब जग माहे एकला, देह निरंतर बास
दादू कारण रामके, घर बन माहि उदास २९
घर बन माहें सुख नहीं, सुखहै साई पास
दादू तासं मन मिल्या, इनतें भया उदास ३०
वैरागी बनमें बसे, घरबारी घर माहि
राम निराला रहिगया, दादू इनमें नाहि ३१

स्म० नामित्रसंस० ।

दादू जीवण मरणका, मुझ पछितावा नांहि मुझ पछितावा पीवका, रह्या न नैंनहु मांहि ३२ स्वर्ग नरक तंसै नहीं, जीवण मरण भय नांहि राम विमुख जे दिन गए, सो साछै मन मांहि ३३ स्वर्ग नरक सुख दुख तजे, जीवण मरण नसाय दादू छोभी रामका, को आवै को जाय ३४

मध्यन्त्रिपद्म ः ।

हादू हिंदू तुरक न होइबा, साहिब सेती काम उ पट दर्सनके संगन जाइबा, त्रिपक्ष कहिबा राम ३५ षट दर्सत दून्यूं नहीं, निरालंब निजवाट दादू एके आसिरे, लंधे औद्यद घाट ३६ दादू नां हम हिंदू हूंहिंगे, नां हम मुनलमान खट दर्सनमें हम नहीं, हम रत्ते रहिमान ३७ दादू अलह रामका, देपक्ष थे न्यारा रहिता गुण आकारका, सो गुरू हमारा ३८ वपश्रतगाव ।

दादू मेरा तेरा बावरे, मैं तें की तिज बाणि जिनि यह सब कुछ तिरिजया, करिताही का जाणि ३९

दादू करणी हिंदू तुरक की, अपणी अपणी ठौर दुहि बिचि मारग साधुका, यह संतों की रहि और १० दादू हिंदू तुरकका, दैपक्ष पंथ निवारि संगति सोच साधुकी, सांई की संभारि ११ दाद हिंदू लोग देहरे, सुसलमान मसीति हम लागे एक अलेखस्, सदा निरंतर प्रीति १२ न तहां हिंदू देहरा, न तहां तुरक मसीति दादू आप आपहे, नहीं तहां रहि रीति १३ दून्यूं हाथी हैरहे, मिलि रस पीया न जाइ दादू आपा मेटिकरि दून्यूं रहे समाय ११ भय भीत भयानक हैरहे, देल्या त्रिपक्ष अंग दादू एक ले रह्या, दूजा चढ़ नरंग १५ जाणें वूझे साचहै, सबको देखण धाय चाल नहीं संसार की, दादू गह्या न जाय १६ दादू पक्ष काहू के ना मिले, जियस निर्मल नाम सांई मों सनमुख सदा, मुक्ता सबंही ठाम ४७ दादू हैपक्ष दूरि करि, जिपक्ष निर्मल नाम आपा मेटे हरिभजै, ता की में बलि जाम ४८ दादू जबेथें हम जिपक्ष भए सब रिसाने लोक सतगुरुके प्रसादयें, मेरे हर्ष न सोक ४९ जिपक्ष हैकरि पक्ष गहै, नरक पड़ैगा सोय हम निरपक्ष लोगे नामस्रं, करता करें सु होय ५०

दादू पक्ष काहूंके ना मिले, निह कामी त्रिपक्ष ताधु एक भरोते रामके, बेले खेल लगाध ५१ दादू पक्षा पक्षी संतार तब, त्रिपक्ष बिरला कीय तोई त्रिपक्ष होइगा, जाके नाम निरंजन होय ५२ अपणे अपणे पंथकी, तब को कहै बढाय तौंथ दादू एकस्ं, अंतर गति त्यालाय ५३

बादू तिज संसार सब, रहे निराला होय अबिनासी के आसिरे, काल न लाग कोय ५४ महर ईरपा०।

कलिजुग कूकर कलिसुहां, उठि उठि लागे वाय दादू क्यूं करि छूटिये, कलिजुग वही बलाय ५५

निद्रि )

काला मुह संसार का, नीले कीये पाव दादू तीन तलाकदे, भावे ती घर जाव ५६ दादू भाव हीण ने पृथमी, दया बिहूंणां देस भक्ति नहीं भगवंत की, तहां कैसा प्रवेस ५७ ने बोळे तो छुप कहै, चुप तो कहै पुकार दादू क्यूं करि छूटिए, असा है संसार ५८

पंथि चले ते प्राणियां, तेता कुल ब्योहार न्त्रिपक्ष साधू सो सही, जिनके एक अधार ५९ दादू पंथों पारेगए, बपुरे बारह बाट इनके संगि न जाईए, उलटा अविगत घाट ६० आम विश्रांग् ।

दादू जांग कूं आया कहै, स्ते कूं कहै जाइ आवण जाणां झूठहै, जहांका तहां समाय ६१ इति अङ्ग १६॥ सापी १६८४॥

## ॥ त्रथ सारग्राहीको ग्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः वंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगत १ दादू साधू गुणगहें, औगुण तज्जै विकार मांनसरोवर इंसज्यं, छाडि नीर गहि सार २ इंस गियानी सो भछा, अंतर राखे एक विषमे अमृत काटिले, दादू बडा विवेक ३ पहिली न्यारा मनकरे, पीठें सहजि सरीर दादू इंस विचारसं, न्यारा कीया नीर ४

आपै आप प्रकातिया, निर्मेख ज्ञान अनंत' खीर नीर न्यारा कीया, दादू भन्नि भगवंत ५ खीर नीरका संत जन, न्याव नेब्रै आय दादू साधू इंस विन. भेळन भेळे जाय ६ दादू मन हंसा मोती चुणें, कंकर दीया डारि सतगुरु कहि समझाय, पाया भेद विचार ७ दादू हंस मोती चुँगे, मानसरीवर जाय बगुला छीलीरि बापुडा, चुणि चुणि मछली खाय ८ वादू हंता मोती चुगे, मानुसरे।वर हाइ फिरि फिरि बैसें बापुड़ा, काम करंका आय ९ दादू हंस परिवये, उत्म करणी चालः बगुला बेसें ध्यान धरि, प्रतक्ष कहिये काल १० उज्जल करणी हंतहै, मैली करणी काम मध्यम करणी छाडि सब, दादू उत्तम भाग ११ दादू निर्मेळ करणी साधुकी, मैंळी सब संसार मैळी मध्यम हैगए, निर्मल सिरजन हार १२ दादू करणीं ऊपरि जातिहै, दूजा सोचि निवारि मैली मध्यम हैगए, ऊज्जल ऊंच विचार १३ ऊज्जल करणी रामहें, दांदू दूजा घंघ क्या कहिये समझै नहीं, चारू लोचन अंध १४ गऊ बछका ज्ञान गाहि, दूघ रहे ल्योलाय सींग पूछ पम परहरें, अस्थन लागे धाय १५ दादू कोंम गाड़के दूधसूं, हाड चामलों नांहि इंहिं विध अमृत पीजिये, साधूके मुख माहि १६

#### स्मरण नाय० ।

दादू काम धणीके नामस्, लोगनसं कुछ नांहि
लोगनमें मन जिपली, मनकी मनही माहि १७
लाके हिरदे जैमी होइगी, सो तैसी लेजाय
दादू तू निरोप रह, नाम निरंतर गाइ १८
दादू साधू नवे कार देखणां, असाध न देथि कोय
जिहिके हिरदे हिर नहीं, तिहि तन टाटा होय १९
जन साधु नंगति पाइए, तन दूंदर दूरि नमाय
दादू बोहिथ वैनि करि, डूड निकटि न जाय २०
जन परमपदार्थ पाइए, तन कंकर दीया डारि
दादू साजा सो मिले, तन कुडा कांच निवारि २१
जन जीवनिमूरि पाइए, तन मिरेना कोंण बिसाय
दादू अमृत लाडि करि, कूण हलाहल खाए २२
जन मानसरीवर पाइए, तन लीलरकों लिटकाय
दादू हंसा हरि मिले, तन कांगा गए विलाय २३
वस्त्र अम्मावरी

जहां दिनकर तहां निस नहीं, निस तहां दिनकारे नांहि दादू एके दैनहीं, साधुनके मत मांहि एके घोडे चिटिचले, दूजा कोतिल होय दुहुं घोड़े चिट वैसतां, पारि न पहूता कोय २५

इति अङ्ग १७ सास्ती १७०६ ॥

### ॥ श्रथ विचारका श्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरु देवतः वंदन सर्व साधवा, प्रणांमं पारंगतः १

ज्ञानपुत्रय ।

दादू जलमे गगन गगनमें जलहै, पुनवे गगन निरालं ब्रह्मजीव इंहिं विधि रहै, अैता भेद विचारं २ ज्यूं दर्पनमें सुख देखिये, पांणीमें प्रति बिंब अतें आत्म रांमहै, दादू सबही संग ३

सम्ब

जन दर्पन मांहै देखिये, तन अपना सुझै आप दर्पन निन सुझै नहीं, दादू पुन्यरु पाप ४

ज्ञान भचय ।

जीय तेल तिलनमें, जीय गंध फुलंनि जीय मखण खीरमें, ईये रबुरुहंनि ५ ईये रबुरुहिनमें, जीये रुहरगंनि जीये उच्यारी स्ममे, ठंढी चंद्र बसंन ६ दादू जिन यह दिल मंदिर कीया, दिल मंदिरमें सीय दिल मंदि दिलदार है, और न दूजा कीय ७ मीत तुद्धारा तुद्धकनें, तुमहीं लह पिछाणि दादू दूरि न देखिये, प्रति विंव ज्यूं जाणि ८

विरक्त ।

हाटू नाल कमल जल ऊपजै, क्यू जुदा जल मांहि चंद सहित चित प्रीतही, यों जल सेती नांहि ९ दाद एक विचारती, सबयै न्यारा होयः माह हैं पर मन नहीं, सहज निरंजन सीय १० दार गुण निर्गुण मन मिलिग्ह्या, क्यूं बेमर हैजाय जहा मन नांहीं सो नहीं, जहां मन चतन सो आहि १९

दादू मबही व्याधिका, औषद एक विचार-समझे थें सुख पाइंग, कोई कुछ कही गवार ११ हादू इक निर्मुण इक गुणमई, सब घट एहै ज्ञान काया का माया मिले, आत्म ब्रह्म समान १३ दाद कोटि अचारीन एक विचारी, तऊन सरभारि होय आचारी सब जग बराया, विचारी बिरला कोय १४ दादू घटमे सुख आनंदहै, तब सब ठाहर होय घटमै सुख आनंद बिन, सुखी न देख्या कीय १५ विस्क्रता १ ।

काया छोक अनत बस, घटमै भारी भीर 👵 🦠 जहां जाड तहां नंगि नव, दरिया पैळीतीर १६. काया माया है/हीं, जोधा बहु बळवत द'हू दूतर क्यूं तिरे, काया छोक अनंत १७ -मोटी माया तिनगये, सहस छीये जाय दाद् को छूरै नहीं, माया बडी बळाय १८ दाद सूक्ष्म मांढिल, तिनका कीने त्याग सब तानि राता रामसं, वादू यह वैराग १९ गुणा अतीत सो दर्ननी, आपा घर उठाय ्दादू निर्मुण:रामगहि, डोरी लागा जाय २०'

पिंड मुक्ति तबको करें, प्रांण मुक्ति नहीं होय प्रांण मुक्ति सतगुरु करें, दादू बिरखा कोय २१

िल्पिक्षानः। बाहू षुध्या तृषा क्यूं भूलिय, भीत त्रप्ति क्यूं जाय क्यूं सब छूटै दह गुण, सतगुरु किह समझाय २२ माहीशी मन काढिकरि, ले गखै निज ठौर दादू भूलै देह गुण, बिसरि जाड सब और २३

नाम भुलांवे देह गुण, जीव दिना सब जाय दादू छाडै नामकूं, तो फिरि लागे आय २४ दादू दिन दिन राता रामसूं, दिन दिन अधिक मेनह दिन दिन पीवे रामरम, दिन दिन दर्पन देह २५

दादू दिन दिन भूछै देह गुण, दिन दिन इंद्रिय नास दिनि दिन मन मनसा मरै, दिन दिन होइ प्रकास २६

समीविति।
देह रहे संसारमें, जीव रामके पास
दादू कुछ द्यापे नहीं, काल झाल दुमत्रास २०
कायकी संगीत तजे, बैठा हरिपद मांहि
दादू निर्भय हैरहे, कोई गुण द्यापे नांहि ६८
काया मांहे भयवणां, सब गुण द्यापे आय
दादू निर्भय घाकीया, रहे नूरमें जाय २९

खडग घार विख ना मरे, कोई गुण व्यापे नांहि रांम रहे ज्यूं जन रहे, काल झाल जलमांहि ३०

सहज विचार सुखमें रहे, दादू वहा विवेक

मन इंद्रिय पनरे नहीं, अंतर राखे एक ३१ मन इंद्रिय पत्तरे नहीं, अहिन्स एके ध्यान परउपकारी प्राणियां, दादू उत्तम झान ३२

दादू में नाही तत्र नामक्या, कहा कहा वे आप साधी कही विचारि करि, मेटहु तनकी ताप ३३

विवार । जन समझ्या तन सुरक्षिया, उस्रटि समानां सीय क्छ कहावै जवलगै, त्वलग नमझ न होय ३४ जब समझ्या तब सुरीझया, गुरु मुख ज्ञानं अलेख-उर्घ कमलमें आरती, फिरिकरि आपा देखि ३५ प्रेम भक्ति दिन दिन बधै, लोई ज्ञान बिचार दाद आत्म नांधिकरि, मिथकरि काख्या सार ३६ दादू जिहिं वरियां, यह नवकुछभया, नो कुछ करह विचार काजी पंडित बाबरे, क्या लिखि बंधे भार ३७ हादू जन यहु मनहीं मन भिल्या, तन कुछ पाया भेद दादू ले करि लाइये, क्या पिंह मिरिये बेद ३८ पाणी पावक पावक पाणी, जाणै नहीं अजाण आदि अत्य विचार कार, दाबू जाण सुनाण ३९ सुख माहें दुष बहुतहै, दुख माहें सुख होय दादू देखि बिचार करि, आदि अंत्य फल देश्य ४० मीठा खाग खारा मीठा, जाणै नही गंबार आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कीया विचार ४१ कोमल कठिन कठिनहै कोमल, मूर्ख मरम न बूझै

आदि अत्य विचारि करि, रादू नव कुछ सुझै ४२ पहिली प्राण विचार करि, पाँछै पग दीजै आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू कुछ कीज ४३ पहिली प्राण विचारिकरि, दादू घाछी हाथ ४४ पहिली प्राण विचार करि, पीछै कुछ कहिये आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू घाछी हाथ ४४ पहिली प्राण विचार करि, पीछै कुछ कहिये आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू निज गहिये ५५ पहिली प्राण विचार करि, पीछैं औन जात आदि अंत्य गुण देखिकरि, दादू रहे समाय ४६ जे मति पीछैं उपजै, सो मति पहिली होय कबहू न होवे जीव दुखी, दादू सुखिया नोइ ४७ आदि अंत्य गाइन कीया, माया ब्रह्म विचार जहांका तहां छदे धस्या, दादू देतन वार ४९

#### ॥ श्रथ वसासको श्रङ्ग ॥

हाहू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरु देवततः बंदनं सर्व साधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू सहजें महजें होडगा, ज कुछ रचिया राम काहकूं कलपे भरे, दुखी होत व काम २ सांई कीयातु हैं होते, जे कुछ कोस होय कर्ता कीस्तु होतहै, काहै कलपे कोड ३ दादू कहै जेतें कीयासु हैरह्या, जे तूं करसु होय करण करावण एकतूं, दूजा नाहीं कीय थ द'दू लोई हमारा लांईया, जे सबका पूर्णहार दादू जीवण मरणका, जाकै हाथ बिचार ५ दादू स्वर्ग भवन पताल मध्य, आदि अत्य सब सृष्टि तिरज सबनकों देतहै, सोई हमारा इष्ट ६ दादू करण हार करतापुरुष, हमकों कैसी चीत सब काहूं की करतहै, सी दादू का मीत ७ दादू मनसा बाचा कर्मना, साहिबका बेशास सेवक सिरजन हारका, करें कोनकी आस ८ सुरमन आवै जीवकों, अणकीया सब होय दादू मार्ग महरका, बूझै बिरला कीय ९ 💛 दादू उदिम औगुणको नहीं, जे करि जाण कोय उदिम मैं आंनदहै, जे सांई सेती होय १० पूर्णहारा पूरिसी, जे चित रहिसी ठाम 🛷 अंतर थें हरि उमंगत्ती, तकल निरंतर राम ११ पूरक पूरा पालि है, नांहीं दूरि गंवार सब जानतह बावरे, देवेकूं हुसियार १२ दादू चिंता रामकों, समर्थ सब जाणे ी दादू राम संभाछि छे, चिंता जिनि आणै १३ दादू चिंता कीया कुछ नहीं; चिंता जीवकी खाय हुणाथा सी हैरह्या, जाणा है सी जाय १४ पोष मतिपाछ राविक र 💎 🛵

दादू जिन पहुंचाया प्राणकों, उदर उर्ध मुख खीर जठर अग्निमें राखिया, कोमल काया सरीर सो समर्थ संगहै, बिकट घाट घटभीर सो साईस गह गहीं, जिन भूछै मन बीर १५ गोबिंदके गुन चीत करि, नैन बैन पग सीस जिन मुप दीया कानकरि, प्राणनाथ जगदील १६ तन मन सींज सैवारि सब, राखे बिसवा बीस सो साहिब स्मरै नहीं, दादू भांनि हदीस दाद सो साहिब जिन बीसरे, जिन घट दीया जीव गर्भ वासमें राखिया, पाळे पोषे पीव १७ दादू राजिक रिजक छीयें खडा, देवै हाथों हाथ पूरक पूरा पासि है, सो सदा हमारे साथ १८ हिरदे राम संभाछि छे, मन राखे बैसास दादू समर्थ सांईयां, सबकी पूरे आस १९ दादू सांई सबन कूं, सेवकहैं सुखदेंग अया मूहमति जीवकी, तौभी नाम न छेय २० दादू तिरजन हारा सबनका, असा है समर्थ सोई सेवक हैरहा, जहां सकछ पसारे हथ २१ समर्थ साक्षीत ो

धन्य धन्य साहिबा तूं बडा, कोंण अनूपम रीति सकछ छोंक सरि सांईयां, हैकरि रह्या अतीत २२ पोपप्रति पालरककः।

दादू हूं विख्हारी सुर्तिकी, सबकी करे संभाख कीड़ी कुंजर पलकमें, कर्ताहै प्रतिपाछ २३ विस्तास संतोप ।

दादू छाजन भोजन महजमें, संईयां देइसु लेय

ताथें अधिका और कुछ, सो तूं कांइ करेड़ २४ दादू ट्का सहजका, संतोषी जन ग्वाय मृतक भोजन गुरु मुखी, काहे कलपे जाय २५ दादू भाडा देहका, तेता सहज विचार जेता हरि विच अंतरा, तेता सबै निवारि २६ द:दू जल दल रामका, हम छेवें प्रसाद संसार का समझै नहीं, अविगति भाव अगाध २७ परमेखरके भावका, एक कण्का खाय दाद जेता पापथा, भ्रम कर्म सब जाय २८ -दार कोण पकाव कोण पीते, जहां तहां सीधाही दीते ३९ दादू जे कुछ पुनी पुदाइकी, होवैगा सोई 🗸 🔤 पचि पचि कोई जिनमेर, सुणि छीज्यो छोई ३० दाद छुटि खुदाइ, कहीं को नांही, फिरिहों प्रिथ्वी सारी दूनी दहिण दूरि करिवारे, साधू सबद बिचारी ३१ दादू विनां राम कही का नाहीं, फिरिहीं देसबदेसा द्जी दहिण दूरि करिबार, सुणयह साधू संदेता ३२

जीवत मृतक ∤

दादू तिदक तबूरी साचगहि, स्यावति राखि अकीत े साहिब सो दिल लाइरहु, सुरहाहै मसकीन ३३

विसवासः ।:

दादू अणबंछ्या टूका खातहै, मरमिंह छागा मन नाम निरंजन छेतहै, यो निर्मछ साधू जन ३४ अणबंछ्या आगे पडे, पीछे छेइ उठाय दादू के तिर दोस यहु, जे कुछ राम रजाय ३५ अणबंद्ध्या आगें पढे, खिस्त्रा विचारि र खाय दादू फिरै न तोडता, तरवर ताकि न जाय ३६

हैं, कर दें ेकर्ता कसोटी ।

मीठेका सब मीठा छागैं, भावै बिप भरिदेइ
दादू कड़वा ना कहैं. अंमृत करि करि छेप ३७
विपति भछी हरिनामसौं, काया कसोटी दुख
राम बिना किस कामका, दादू संपति मुख ३८

दादू एक बेसास बिन, जीयरा डांबां डांळ निकट निधि दुंखपाईए, जिंतामणी अमाल ३९ दादू बिन बेसास जीयरा, चंचल नाहीं ठीर निहचे निहंचल नां रहे, कंछू औरकी और ४० दादू हूणाथा सो हैरहा, जिन बालें मुख दुंख सुख मांगे दुख आइसी, पै पीव न विसारी मुख ४९ दादू हूणाथा सो हैरहा, खर्ग न बालें धांय नरक कड़ेथी नां डरी, हूवांसी होसी आय ४२ दादू हूणाथा सो हैरहा, जेसी जाणी जीव ४२ दादू हूणाथा सो हैरहा, और न होवे आय खलाथा सो लेरहे, और न लेगा जाय ४४ ज्यू रचिया त्यूं होइगा, काहेकों सिरलेय साहिब ऊपर राखिये, देखि तमसा एह १४५

्यतिवत निहत्तामः । कि क् र्ज्यू जाणें त्यूं राखियो तुम्हातिरि ढाळी राय हूजाको देखों नहीं, दादू अनत न जाय ४६ ज्यू तुम्हभाव त्यूं खुसी, हमराजी उस बात दादू के दिल सदकरों, भाव दिनकों रात ४७ दादू करणहार जे कुछ कीया, सो बुरा न कहणां जाय सोई सेवक सेतजन, रहिवा रांम रजाय ४८

बेमान संतीपं ।

दादू कर्ता हमनहीं, कर्ता और कोय कर्ता है तो करेगा, तूं जिनि कर्ता होय ४९

काती ताजि मगहर गया, कवीर भरोते राम सेंदही ताई मिल्या, दाढू पूरेकाम ५०

दादू रोजी रांमहै, रांजिक रिजक हमार दादू उस परसादसों, पोख्या सब परिवार ५१ पंच सन्ताये एकसों, मन मतिवाला मांहि द दू भागी भूख सब, दूजा भावे नांहि ५२ दादू साहिब मेरे कापड़े, साहिब मेरा खाण साहिब सिरका ताजहै, साहिब ही पिंड प्राण ५३ सांई सत मन्तायेंद, भाव भक्ति वेसास शिदक सबूगे साचेंद, मांगे दादू दात ५४

इति देतामको अङ्ग सपूर्ण ॥ अंगर्श्य ॥ सापी १/१६३ ॥

### ॥ श्रथ पीव पिछागानको श्रंग ॥

दादू नमो नमो निम्झनं, नमस्कार गुरुदेवतः बन्दनं सर्वे साधवा, प्रणांसं पाग्ङ्गतः १ सारीके सिर देखिये, उसपर कोई नांहि दादू ज्ञान विचारकरि, सो राख्या मन माहि २ सब छाछों तिर लालहै, सब ख़बों तिर ख़ब सव पाकों सिर पाकहै, दादू का महबूब इ परब्रह्म परापरं. सो मम देव निरञ्जनं निसाकरं निर्मलं, तस्य दादू बन्दनं ४ एक तत्व ताऊपर इतनीं, तीन छोक ब्रह्मण्डा घरती गगन पवन अह पाणी, सप्त दीप नव खण्डा चन्द सुर चाराती लख, दिन अरु रैणी रचिल सप्तसमन्दा सवालाख मेहीगर पर्वत, अठारभार तीर्थवरत ताऊवरमंडा चवरह छोक रहै सब रचनां, दादू दास तास घरबन्दा ५ दादू जिनयहु एती करिधरी, थंभ विन राखी सो हमकों क्यूं बीसरे, सन्तजन साखी ६ दादू जिन पाण पिण्ड हमकी दिया, अन्तर सेवै ताहि जे आवे औसाण सिर, सोईनाम संवाहि ७ दादू जिन मुझकों पैदा किया, मेरा साहिब सोय मै बन्दा उस रामका, जिन सिरज्या सबकोय ८ दादू एक सगा संसारमें, जिन हम सिरजे सीय मनसा बाचा कर्मनां, और न दूजा कोय ९ पति पहचान 9

जे था कन्त कवारका, सोई बर बिरहू

मनना वाचा कर्पनां, मै और न किहं १० दाद सत्रका साहित एक्है, जाका प्रगट नाम दादू सांई नोधिले, ताकी मैं बिल जाम ११ साचा सांई संधिकरि, साचा राखीनाव हादू नाचा नामले, सांच मार्ग आव १२ जामै भरै तो जीव है, रिमता राम न होय जामण मरण थें रहितहै, मेरा साहिब सोय १३ उठै न वैठै एकास, जागै साबै नांहि मरे न जीवे जगत गुरु,गब उपजि खपै उस माहि १४ ना यह जामे ना मरे, ना आवे गर्भवास दादू ऊंधे मुख नहीं, नरक कुण्ड दनमास १५ कतम नहीं सो ब्रह्महै, घटै बढ़ नहीं जाय पूर्ण निहचळ एकरत, जगत न नाचै आय १६ . उपजे विनने गुणघरे,यहु मायाका रूप दादू देखत थिर नहीं, खिण छांही खिण धूप १७ ने नाहीं सो ऊपजै, है सो उपजै नांहि अळख अदि अनादिहै, उपने माया माहि १८ ्जे वहु कर्ता जीव था, रंकिट क्यूं आया कमों के बति क्यूं भया, क्यूं आप बंधाया क्यूं सब योनि जगत में, घरबार नचाया क्यू यह कर्ता. जीवह, परहाथ बिकाया १९ दाद करम काल बसि, बंध्या गुण मांहीं उपजें बिछते देखतां, यह कर्ता नांही २० जाती नूर अछाह का, सफाती अरवाह

सफाती सिजदा करे, जाती बपरव ह २१ दादू खण्ड म्वण्ड निज ना भया, इकलस एकैनूर ज्यू था त्यूंहीं तेजहैं, जाति रही भग्पूर २२ निरतंघ नूर अवारहै, तेजपुत्र तब मांहि दाबू जोति अनन्तहै, आमी पीछी नांहि २३ वारपार नहीं तूरका, दादृ तेन अनन्त कीमत नहीं कर्तारकी, अैनाहै भगवन्त २३ परम तेज प्रकातहै, परम नूर निवान परम जोति आनन्दनै, हंसा दादू दास ६५ पग्म तेज परावं, परम जोति परमेखां स्वयं ब्रह्म सदई सदा, दादू अविच्छ अतियरं ६६ आदि अत्य आगरहै, एक अनूपम देव निराकार निज निर्मला, कायन जाणै भेव अविनासी अपरपरा, दारपार नहीं छेव सो तूं दादू देखिलै, उर अन्तर करिसेव २७ अदिनांसी साहिब सत्पहै, जे ऊपजै विनसै नांहि जेता कहिये काल मुख, सो साहिब किस मांहि २८ दादू साई मेरा सत्यहै, निरञ्जन निराकार दादू विनने देखतां, झूटा सब् आकार २९ उरहीं अटके नहीं, जहां राम तहां जाय दादू पावै परमसुख, जिल्लै बस्तु अधाय ३० , बादू उरेंही उरझे घणें, मूंए गळ दे पासि अन अङ्ग जहां आपथा, तहां गए निज दास ३१ जग सुर्वाताने व लेवाका सुख प्रेम रस, तेज सुहागन देय

दादु बाहै दासकों, कहि दूजा सब छेय ३२ सुन्दरि विलाम?

पापुरुवा सब परहरे, सुन्दरि देखे जागि अपणा पीव पिछाणि करि, दादू रहिए छागि ३३ आन पुरव हों बहनड़ी, परम पुरुव भरतार हों अवछा समझूं नहीं, तूं जाणें कतार ३४

छोहा माटी मिळरह्या, दिन दिन काई खाय दादू पारत रामबिन, कतहू गया बिळाय ३५ छोहा पारत परत कार, पळटे अपणां अङ्ग दादू कंचन हैरहे, अपणें सांई संग ३६ दादू जिहिं परते पळटे प्राणीयां, सोई निज कारिछेह छोहा कंचन हैगया, पारतका गुण एह ३७ प्रचय जहास उपरेतक।

दहादेस फिरेसु मनहै, आवै जाइ सुपवन राखणहारा प्राणहै, देखण हार ब्रह्म ३८ इति पीविषञ्जाणनको अग सपूर्ण ॥ अंग २०॥ तार्ष १७६९ ॥

# ॥ ग्रथ स्मर्थाइको ग्रङ्ग ॥

दादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः नंदनं सर्वसाधवा, प्रणांमं पारंगतः १ दादू कर्ता करे तु निमखमें, कीडी कुंजर होय कुंजर थें कीडी करे, मेटि न सके कोइ २ दादू कर्ता करेत निमखमें, राई मेरु समान
मेरुकों राई करें, तौको मेटे फुरमान ३
दादू कर्ता करें तु निमखमें, जलमंह थल थाप
थलमां हैं जल हारेकरें, औसा समर्थ आप ४
दादू कर्ता करें तु निमखमें, ठाली भरें भंडार
भरिया गिंह ठाली करें, औसा सिरजन हार ५
दादू थरतीकूं अंबर करें, अंबर घरती होय
निस अधियारि दिनकरें, दिनकों रजनी सोम ६
मृतक काढि मसाण थें, कह कौंण चलावें
अविगति गिंत नहीं जाणिये, जग आणि दिखावें ७
दादू गुप्त गुणण पगट करें, प्रगट गुप्त समाय
पलक मांहि भानें घड़ें, ताकी लखी न जाय ८

दादू तोई तहीं स्यावति हुवा, जा मस्तक करदेय ९ गरीव निवाजे देखतां, हरि अपनां करिलेय १०

सुक्ष मार्गे० ।

दादू सबहीं मार्ग सांईयां, आगे एक मुकाम सोई सनमुख करिछीया, जांही सेती काम ११

पेष मतिपालरचन्।

मीरा मुझसूं महरकार, तिरपर दीया हाथ बादू कल्यिया क्या करे, लांई मेरा लाथ १२

् इस्वर समर्थाई ।

दादू समर्थ तब बिधि तांईपां, ताकी मैं विलजांड अंतर एक जु सो वसे, औरां चित न लांड १३ सुक्ष पार्ग०।

दादू मार्ग मिहरका, सुखी सहज संज्ञाय भवतागर थें काटिकरि, अपणे छीय बुळाय १४ इस्तर समर्थाहरू।

दादू जे हम चितव, तो कछू न होवे आय सोई कर्ता तत्य, कुछ और करिजाय १५ एकों छेड खुठाइ करि, एकों देइ पठाय हादू अद्भुत साहिवी, क्यूं ही छखी न जाय १६ ज्यूं राखे त्यूं रहेंगे, अपणें बळ नांहीं सब तुन्हार हाथ है, भाजि कत जांही १७ दादू डारी हरिके हाथहै, गळ माहें मेरे बाजीगर का बांदरा, भावे तहां फेरे १८ ज्यूं राखे त्यूं रहेंगे, मेरा क्या सारा हकसी सेवक रामका, बंदा बेचारा १९ साहिव राखे तो रहे, काया माहें जीव हकसी बंदा डाटचळे, जबही बुळावे पीव २०

खंड खंड प्रकासहै, जहां तहां भरपूर बादू कर्ता कार रह्या, अनहद बाजै तूर २१ इसर सम्बोई० ।

पतिपहिचान० । .

दादू दादू कहत हैं, आप सबघट मांहि अपणी रुचि आप कहें, दादू यें कूछ नांहि २२ हम थें हूवा न हेाइगा, ना हम करणे जोग ज्यूं हिर भावे त्यूं करें, दादू कहें सब छोक २३ पतिवत निहक्तामण ।

दादू दूजा क्यूं कहें, तिरपर साहिब एक सो हमकों क्यूं बीसरे, जे युग जांहि अनेक २४ सर्ग्य सामीमूत ।

आप अकेला सब करे, औरों के तिर देय दादू सोमा दास कूं, अपणा नाम न लेय २५ आप अकेला सब करे, घटमें लहारे उठाय दादू सिरदे जीव के, यों न्यारा है जाय २६

ईश्वर समर्थाई०।

ज्यूं यह समझे त्यूं कहो, यह जीव अज्ञानी जेती बाबा तें कही, इन एक न मानी २७ बादू प्रचा मागे लोक सब, कहे हमकों कुछ दिखलाय समर्थ मेरा सांईयां, ज्यूं समझे त्यू समझाय २८ बादू तनमन लाइकरि, सेवा दिल करिलेइ कैसा समर्थ रामहै, जे मांगे सो देय २९

समर्थ साचीभूत०।

समर्थ सो सेरी समझाइनें, करि अण कर्ता होय घट घट व्यापक पूर सन, रहे निरंतर सोय ३० रहे नियारा सन करें, काहू लिस न होय आदि अत्य भाने घडे, असा समर्थ सोय ३१ कर्तामाचीपूनः।

सुरमनहीं तन कुछ करे, यों कलचरी बणांय कोतगहारा हैरहा, सबकुछ होता जाय ३२ लिपे छिपे नहीं सब करे, गुण नहीं ज्यापे कीय दादू निहचल एकाम, महजें समकु होय ३२ त्रिन गुण व्यापे सब कीया, समर्थ आपे आप निराकार न्यारा रहे, दादू पुन्य न पाप ३३ 👉

ईश्वर समर्थाई० ।

समता के घर सहजमें, वादू दुविधा नांहि सांड समर्थ सबकीया, स्माझ देखि मन मांहि १९ हे तो रती नहीं तो नहीं, सब कुछ उतपत होय दुखमें हाजिर सब कीया, बूझ बिरला कोय ३५ नहीं तहां यें सब कीया, बूझ बिरला कोय ३६ खालिक खेले खेल किं, बूझ बिरला कोय ले किर सुखिया नां भया, दे कीर सुखिया होय ३६ संकें सन भूगहे, लेवकी कुछ नांहि सांडे मरे सब कीया, समाझ देखि मन मांहि ३८ इन्हें साहिब सिरजी नहीं, तो आप क्यू किर होय के अपिही जपजै, तो सरिकरि जीव कोइ ३९

कर्म फिरावे जीवकी, कर्मीकू कर्तार, कर्तारकी कोई नहीं, बादू फरन हार ४०

इति समर्थाइको अञ्च संपूर्ण अंग २१ ॥ संची १८३१ ॥

#### ॥ ग्रथं शब्दका ग्रङ्ग्र॥

हाद नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुहदेवतः बंदने सर्वताथवाः प्रणांसं पारंगतः १ दादू मध्दें बंध्या सब रहे, सब्दें ही सब जाय सर्दें ही सब उपजै, सर्दें सब समाइ २ दाद सब्देंहीं सबु पाईए, सब्देंहीं संताष लहेंद्वी अस्थिर भया, लहेंद्वे भागा लोक इ दादू नहेंदेहीं सुक्षम भया, तहेंदें तहज समान सबैंहीं निगुण मिले, सबैं विभील जान ४ द दू नवें ही मुक्ता भया, तवें तमझै प्राण सब्दें हैं सूझे सबै, सब्दें सुरझे जाण ५ दाद ऊँकार थें ऊपने, अरमपरम संजोग अकूर बीज है पाप पुन्य, इंहिबिधि जोगरु भोग ६ कँकार थें ऊंपजै, विनते बहुत विकार-भाव भक्ति छै थिर रहैं' दादू आतम सार ७ पहिली कीया आपयें, उत्ति ऊँकार ऊँकार थैं ऊपने, पंचतत्व आकार पंचतत्त्र थें घटभया, बहुबिधि सब विसतार दाद घटथें ऊपजे, मैं तें बरण विचार ८ एक मञ्च सब कुछ कीया, औना समर्थ सोय आगे पीछें तो करे, जे विछिहीणां होय ९ निरंजन निरकारहै, ऊँकार आकार हादू सवरंग रूप सब, सब विधि सब निसतार १० आदि सन्द ऊँकारहै, बोळै सब घट मांहै दादू माया बिस्तरी, परमतत्व यहु नांहि ११ ईवरतमर्थाई०।

पैदा कीया घाटघाड़ि, आपै आप उपाय हिकसति हुनर कारीगरी, दादू छा**ही न जाय १२** जंत्र बजाया साजिकरि, कारीगर कर्तार: पंचुंकार सनांदहै, दादू बोलण हार १३ पंच उपनां सब्देथें, सब्द पंचसूं होय साई मेर सब कीया, बूझै बिरला कीय १४ दादू एक सब्द सुं ऊंनवे, बरसण लागा आय एक सद्दर्शी बीपरे, आप आपको जाय १५ दादू माधु मब्दर्भों मिछि रहै, मनराषे विलमाय साधमद्भ बिन क्यूं गहै, तबहीं बीवर जाय १६ दाद सब्द जेर सं। मिलिरहै, एकरस पूरा कायर भाज जीवल, पग मंहि सुग १७ सब्द बिचार करेणी की, रामनाम निज हिन्दे धरे काया माहै मोधै सार, दादू कहैं लहेसो पार १८ दाह काहे कोडि खर्गचये, जे पैके मीझे काम सब्दें। कारज सिंध भया, तौ सुरमन दीजै राम १९ दाद् राम हिरदै रस भेलिकरि, को सांधु सब्द सुणाइ जाणूं कर दीपक दीया, भ्रम तिमिर राव जाय २० दाद बाणी प्रमकी, कमल विगाम होय साध मध्य माताकहै, तिन राब्दों मोह्या मोहि २१ दादू हिम्सुनकी वाणी साधूकी, सो पिनयी मेरे कीस

छूटै माया मोहपै, प्रेम भजन जगदीस २२ दादू भुग्की रामहै, सब्द कहे गुरु ज्ञांन तिन सब्दों मन मोहिया, उनमन लागा ध्यान २३ सब्दों माहें रामधन, जे कोई लेड बिचारि दादू इस संसारमें, कन्हूं न आवे हारि २४ वादू राम रसायन भरिधस्ता, साधु न सब्द मझार कोई पारिख पीवे प्रीतिसों, समझे सब्द बिचार २५ सब्द सरोवर स् भरभस्ता, हरिजल निर्मल नीर दादू पीवे प्रीतिसों, तिन्के अखिल सरीर २६ सब्दों माहें रामरस, साधू भरि दीया आदि अत्य सब संतिमाले, यो दादू पीया २७ प्रस्यंत करीवि॰।

कारज को तीझे नहीं, मीठा वाले बीर दादू ताचे सब्दवित, कटै न तनकी पीर ९८

सद्द वंघाणा साहके, ताथें दादू आया दुनिया जीवी वापुरी, सुख दर्नन पाया २९ दाद गुण तजि निर्मुण वेलिये, तेता बाल अवेलि गुण यह आपा वोलिये, तेता कहिए वाल २० साचा सद्द करीरका, मीठा लागे मेंहि दाद सुणतां प्रमसुख, केता आनंद होय ३१ रिव ५२१को यह सुप्रं॥ अह २२॥ सामें १८६२॥

#### ॥ श्रथ जीवत सृतक की श्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वसाधवा, प्रणांमं पारंगतः १ धरती मत आकासका, चंद ख्रका छेथ दादू पाणी पवनका, राम नाम कहिदेग २ दादू धरती हैरहे, ताजि कूड़ कपट अहंकार साई कारण सिरमहे, ताका प्रत्यक्ष निरजनहार ६ जीवत माटी मिलिरहे, सांई सनमुख होथ दादू पहिछी मारे रहे, पीछं तो सब कोग १

आपा गव गुमान तिज, मद मछर अहंकार गहै गरीबी बंदिगी, सवा लिरजनहार ५ मद मछर आपा नहीं, कैसा गर्व गुमान स्वप्नेंही समझै नहीं, दादू क्या अभिमान ६ झूठा गर्व गुमान तिज, तिज आपा अभिमान दादू दीन गरीबहै, पाया पर निर्वात ७

दादू भाव भक्ति दीनता अह, प्रेम प्रीती लदा तिहिं संग दे दादू राव रंक सब मरहिंगे, जीवे नांही कोय सोई कहिए जीवता, जे घर जीवा होय ९ दादू मेरा बैरी में मूवा, मुझै न घारे कोय मेहीं मुझकीं गरारतां, में मर जीवा होय १० जाया गया मोडनें।

वैरा मारे मरिगण, चित थें निसरे नांही

दादू अजहूं साछ है, समझि देखि मन मांहि ११

सभय अनुपार ।

दाद तौ है पाव पीवकी, जीवत मृतक होय आप गमाये पीव मिलै, जानत है नव कोय १२ दाद ती तूं पांवे पीवकी, आपा कछू न जाणि आपा जिस थें ऊपजै, लोई सहज पिछांणि १३ कृष्ट्र तो तूं पावै पीवकीं, से भेरा राव खांच में मेरा सहजें गया, तब निर्मेळ दर्सन होय १४ थहीं मेरे पाट निरि, मिरए ताके भारि दादू गुर प्रसाद सं, सिर थें घरी उतारि १५ मेरे आगे मे खडा, ताथें रह्या लुकाय दाद् प्रगट पीव है, जे यह आपा जाय १६

सुक्ष्म मार्ग ०

जीवत मृतक हैकरि, मार्ग मां हैं आव पहिली सीस उतारि करि, पे छै घरीए पाव १७ हाटू मार्ग साधुका, खराटु हेळा काणि जीवत मृतक हैचले, राम नाम नीमाणि १८ दादू मार्ग कठिनहै, जीवत चलै न कोय सोई चिल है बापुग, ने जीवत मृतक हाय १९ मृतक हावै सो चलै, निरंजन की बाट यह पाने पीन कीं, लंघे औदट घाट २०

कीवन मृतकः।

दादू मृतक तवहीं जाणिए, अब गुण इंदिय नांहि जब मन आपा कि गया, तत्र ब्रह्म-समाना मांही २१ दादू जीवतही मिरिजाइए, मिरिमाहैं मिछिजाय साईका संग छाडि करि, कूंग सहै दुख आप २२

दादू आपा कहा दिखाईए, जे कुछ आपा है।य
यह तौ जाता देखिये, रहिता चिह्नें तोय २३
दादू आप छिपाइए, जहां न देखें कीय
पीव को देखि दिखाइए, त्यूं त्यूं आनंद हे।य २४
आपा निर्देश ।
दादू अंतरगति आपा नहीं, मुख्युं मैं तें होय

दादू अंतरगति आपा नहीं, मुखसू में ते होय दादू दोल न दीजिये, यों मिलि खेलें दोय २५

उभय असम्बन

ज जन आपा मेटि करि, रहे रांम ख्यां छाय दादू तवहीं देखतां, साहीब सो मिलिजाय २६

गरीब गरीवी गहिरहा, मतकीनी मत कीन दादू आपा मेटि करि, होइ रहा छैछीन २७

मैं हों मिर जब लगे, तबलग विलमें खाय मैं नाहीं मिर मिट, तब दादू निकटि न जाय ९६ दादू मना मनी सब लरह, मनी न मटीजाय मना मनी जब मिटिगई, तब्हीं मिले खुदाय २९ दादू में मैं जालिदे, मेरे लागी आगि मैं मैं मेंग दूरि करी, साहिब कें संगि लागि ३० मनसुखी मानिश

हादू खोई आपणी, छण्या कुलकी कार मान बड़ाई पतिगई, तब सनसुख सिरजनहार ३१

बादू मै नाही तब एक है, मै आई तब दीय मैं तें पडदा मिटिगया, तब ज्यूंथा त्यूंही होय ३२ अवस करणा भनती।

त्रसरीषा करि लिया, बेदौं का बेदा दादू दूजा को नहीं, मुझ सरीषा गंदा ३३ बीरव स्तकः।

बादू लीख्यूं प्रेम न पाइए, लीख्यूं प्रीति न होय लीख्यूं दसे न ऊपजे, जबलग आप न खोय ३४ कहिना सुनिन्ना गतभया, आपा परका नाल दादू में ते सिटिगया, पूर्णन्नद्धा प्रकान ३५ दादू लांई कारण मातका, लोही पाणी होय सके आटा अलत का, दादू पाने लोय ३६ तन मन मेदा पीसि करि, लाणी लाणी स्योलाय यों निन दादू जीवका, कनतूं लाल न नाय ३७ पीसे जपिर पीसिये, लाणे ऊपिर लाणि ती आत्म कण जने, दादू केती जाणि ३६ पहिलो तन मन माथि, इनका मरदै मान दादू कांढे जंत्रमें, पीलें सहज समान ३९ कांटे ऊपिर कांटिये, दाधे कूं दौंलाय दादू नीर न सीचिये, ती तग्वर वधता जाय ४० दाबू सबकूं संकट एकदिन, काल गहैगा आय जीवत मृतक हैरहै, ताके निकटि न जांग ४१ दाबू जीवत मृतक हैग्हे, सबको विस्क्त होग कालो कालो सब कहै, नाम न लेवे कीय ४२

सारा गहिला है। है, अंतरजामी जाणि तौ छूटै संसार थें, रस पीवै मारंग प्राणि ४३ गूंगा गहिला बावला, सांई कारण होय दादू दिवानां हैरहै, ताकूं लखे न कोय ४४ जीवत मृत्कर ।

जीवत मृतक साधु की, बाणी का प्रकास दादू मोहे रामजी, छीन भए सब दास ४५ उभय अंतमान अंग।

दादू आपा मेटि समाइरहु, दूजा धंघा बादि दादू काहे पचि मरे, सहजें स्मरण माघि ४६ दादू जे तूं मोटा मीरहे, सब जीवों में जीव आपा देख न मूलिये, खगदु-हला पीव ४७ दादू आपा मेटे एकरस, मन अस्थिर ले लीन अरस परस आनंद करें सदा खुनी सो दीन ४८ इस्दर ममर्थाई

नहीं तहा थें सब किया, फिरि नांहीं हैजाय दादू नांहीं होइरहु, साहिब सूं ट्योळाय ४९ स्मरण नाम निरतंसयण ।

इसह मारा करिछीया, जीवत करणीमार

पीछैं संसाको नहीं, दादू अगम अपार ५० मध्य निरमया

माटी मांहे ठौरकरि, माटी माटी मांहि दादू समक्रीरे राखिये, है पक्ष दुविष्या नांहि ५१ इति नीवत मृतककी अङ्ग तंपूर्ण ॥ अङ्ग २३ ॥ सावी १६१३

# ॥ ग्रंथ सुरातनको ग्रङ्ग ॥

दाद् नमी निमा निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वसाघवा, प्रणांमं पारंगतः १ सरसती साधानरणें।

साचा सिग्सूं खेळेहै, यह साधू जनका काम दादू मरणां आसंघै, सोई कहैगा राम २ राम कहैते मीरकहै, जीवत कह्या न जान जाप दादू असे राम कहि, सति सुर समभय ३ जब दादू मीरवागहै, तब लोगूं की क्या लाज सती राम साचा कहै, सब ताजि पतिसुं काज ४

सुरवीर कायर० ।

दादू हम कायर कडुंबा करिरहे, सूर निगला होय निकास खडा भैदान में, ता सम और न कोय ५ सम्मती साधनिरनै०।

मडा न जीवे तो तंग जले, जीवे तो घर आणि जीवण मरणां रामसं, साई सती करि जाणि ६ जन्मलगे विभचारणी, नख सिख भरी कलंक पलक एक सनमुख जली, दादू घीय अंक ७ खांग सतीका पहरि करि, करे कुठंबका सोच बाहीर सूरा देखिये, दादू भीतर पोच द सती त सिरजनहार सी, जल बिरहकी झाल मां वहु मरन जलिबूझैं, असैं संग दयाल ९ दादू मुझहोते लखितर, तो लख देती वारि सहमुझ दीया एकसिर, सोई सींपे नारि १० सती जली कोइला भई, सुये महकी लार यों जे जलती राम सूं, साचे संग भनीर ११ मुये महे सूं हेत क्या, जे जीवकी जाण नाहि हत हरीसूं कीजिय, जे अंतरजामी मांहि १२ संवीर कायर ।

स्रा चिंह संप्रामकूं, पिछा पग क्यूं देय साहिब छाजे भाजतां, धृक जीवन दादू तेय १३ नेवक स्रा रामका, सोई कहेगा राम दादू स्र सनमुख रहे, नहीं कायर का काम १४ कायर कामि न आवई, यह स्रोका पेत तन मन स्पे रामकों, दादू सीस सहेत १५ जबछग छाछच जीवका, तबछग निर्भय हूवा न जाय काया माया मन तजे, तब चोड़े रहे बजाय १६ दादू चोडेमें आनंदहे, नाम घरघा रणजींत साहिब अपणा करिछीया, अंतर गतिकी प्रीति १७ दादू जे तुझ काम करीमसं, तौ चौहटै चिठकिर नाच 'झूठाहे सो जायगा, निहचे रहमी साच १८ जीवत सुनकः।

रांम कहैगा एककी, जे जीवत मृतक होय बादु ढूंढे पाईये, कोटे मध्ये कीय १९ स्रमती माधीनीन ।

सूरा पूरा नंतजन, सांई कों सवे दादू साहिब कारणें, निर अपणां देवे २० सूरा झूझे खेतमें, सांई सनमुख आय सूरेकूं सांई मिळै, तब दादु काळ न खाय २१ मारिब ऊपर एकपग, कर्ता करेसु होय दादू साहिब कारणें, ताळा बेळी मोहि २२

हारभरोम० ।

दादू अंग न खैंचिये, कहि समझांऊं तोहि मोहि भरोता रामका, बंका बाल न होय २३ बहुत गया थोडा रह्या, अब जीव सोच निवारि दादू मरणा माडिरहु, साहिब के दरबारि २४

सुरवीर कायर०।

जीऊंका संसा पड्या, कोका की तारे हादू सोई सुरवा, जे आप उबारे २५ जो निकते संसारथें, साईकी दिस धाय जो कबहूं बादू बाहुदे, तो पीछें मास्या जाय २६ बादु काई पीछें हेला जिनकरें, आगे हला आव आगें एक अनुगहें, नहि पीछेंका भाव २७ पीछेंको पग नां भरे, आगेंकों पगदेय दादू यह मत सुरका, अगम ठीएकों लेय २८ आधा चिल पीछा फिरे, ताका सुंहमें दीठ बादु देखें दोइदल, भागे दे कार्र पीठ २९ दादू मरणां माडिकरि, रहे नहीं ल्यौछाय कायर भाजे जीवले, आरणि छाई जाय ३० . सरबार कायर० ।

सूरा होय सु मेर उलंघे, सब गुण बध्या लूटे, बाबू निर्भय हैरहै, कायर तिणां न तृटै ३१ सुरस्ती साधीनरणैं ।

सर्पके लिर काल कुंजर, बहु जोच मार्ग माहि कोटिमें कोई एक असा, मरण आसंघ जांहि ३२ दादू जब जागै तब मारिये, बैरी जीवके साल, मनसा डाइण काम रिपु, कौंध महाबलि काल ३३ पंचचार चित वत रही, माया मोह नीष झाल चेतन पहरे आपणें, कर गहि खडग संभाछि ३४ काया कनज कमाण करि, सार सब्द करि तीर दादू यह सर सांधि करि, मारे मोटे मीर ३५ काया कठिन कमांण है, खांचें नेारला कोय मारै पंचू मृगळा, दादू स्र्रा लोय ३६ जे हरि कोपिकरै इनउपरि, तौ कांम कटक दल जांहि कहां ळाळच छोभ कोष कतभाजै, पगटरहे हरि जहां तहां ३७ -जीवत मृतक्त**ः** ।

तव साहिब को सिजदा कीया, जब सिरधस्वा उतारि थों दादू जीवत भरे, हिरल हवाकों सारि ३८

बादू तन सन काम करिमके, आबै तो नीका

जिसका तिस कों दीजिये, सोच क्या जीवका ३९ जे तिर सूप्या राम कों, तो तिर भया तनाथ हाबू दे जरणभया, जिसका तिस के हाथ ४० जितका है तिसकूं चहै, दादू ऊरण होय पहिछी देवे सो भला, पीछ तौ सब कीय ४१ साई तेरे नाम परि; तिर जीव करें। कुरवाण तन मन तुम्हपर वारणें, दादू पिंड प्राण ४२ अवर्णे तांईका कारणें, क्या क्या नहीं की जै बाडू सब आरंभ तजी, अपणां तिर दीजै ४३ तिरकै साटै छीजिये, साहिदजी का नाम खेळे सीत उतारि करि, दादू मैं वाळिलाम ४४ खेळे तीत उतारि करि, अधर एक लों आय बादू पांवे प्रेम रत, सुख में रहे तमाय ४५ दादू मरणेशी तूं मत हरे, तब जग मरता जोय मिल करि मरणा रामस्ं, तौ कलि अजरावर होय ४६ . दाहू मरणे थी तूं मेति डरै, मरणां अंत्य नदांन रे मन मरणां सिराजिया, कहिले केवल राम ४७ दाद् मरणेथी तूं मती हरे, मरण पहूंच्या आय रे मन मेरा राम कही, बेगा बार न छाय ४८ दादू मरंगेंथी तूं मतडरे, मरणां आज कि काह्रि मरणा मरणा क्या करे, बेंगा राम सभाछि ४९ दादू मरणा खूब है, निपट बुरा बिभचार दादू पति कूं छाडि कार, आन भन्ने भरतार५० दादू तनतें कहा डराइए, जे बिनिस जाइ पळवार

कायर हूवां न छूटिये, रे मन ही हुनियार ५१ दादू मरणां खूबहै, मिरमोहें मिछिजाय साहिबका संग छाडि करि, कूंण सहै दुख आय ५२ दादू मांहे मनसों झूझकरि, असा सूरा बीर इंद्रिय अरु दल भानि सब, यों किछ हुवा कबीर ५३ साई कारण सीसदे, तन मन सकल सिर दादू प्राणी पंचदे, यों हरि मिल्या कबीर ५४ सबै कसौटी सिरसहै, सेवक साई काज दादू जीवन क्यूं तजे, भाजें हरिकों लाज ५५ साई कारण सब तजे, जनका असा भाव दादू राम न छाडिये, भावे तन मन जाव ५६

दादू सेवक सो भला, सेवे तन मन लाय दादू साहिब छाडि किंग, काहूं संग न जाय ५७ पतित्रता पति पायकों, सेवे दिन अरु रात दादू पति कों छाडिकारे, काहूं संग न जात ५८

दादू मिरवो एक जु बार, अमर जुकेडे मारिये तौ तिरिये संसार, आत्म कारज सारिये ५९ दादू जे तूं प्यासा प्रमका, तौ जीवण की क्या आस सिरकैसाटे पाइये, भरि भरि पीवौ दास ६०

स्रुरवीर कायर०।

मन मनता जीते नहीं, पंच न जीते प्राण दाद रिपजी ते नहीं, कहें हम सूर सुजाण ६१ मन मनता मारै नहीं, काया मारण जीहि दादू बांत्री मारिये, तर्प मरै क्यूं माहि ६२ धातनः।

दादू पाखर पहार करि, सब को ज्ञूझण जाय अंग उघाडे स्रवां, चोट मुहें मुहि खाय ६३ जब झूज़ै तब जाणिये, काछे खडें क्या होय चोट मुहें मुहि खाइगा, दादू स्रा सोय ६४ स्रा तन सहजे सदा, साच सेळ हथियार ताहिब के बळ झूझतां, केते कीये सुमार ६५ हादू जबळग जी ळागे नहीं, प्रेम प्रेति के सेळ तब ळग पाव क्यू पाईये, नहीं बाजीगरका खेळ ६६ हादू जे तूं प्यासा प्रेमका, तो किस की सतें जीव सिर के साट ळीजिये, जे तुझ प्यारा पीव ६७ हादू महा जींघा मोटा झूळी, सो सदा हमारी भीर सब जग झूठा क्या करें, जहां तहां रणधीर ६८ दादू रहते पहते राम जन, तिनभी मांड्या झूझ साचा मुह मोडे नहीं, अर्थ इतांही बूझ ६९

दादू कांधे संवलके, निरवाहैगा और सासण अपणे ले चट्या, दादू निद्यल होर ७० सरातन०।

हाटू क्यावल कहां पतंगका, जलत न लागे बार बलतो हरि बलदंतका, कीवें जिहिं आधार ७१ राखणहारा राम है, तिर उपर मेरे दादू केते पश्चिमए, बैरी बहु तेरे ७२ स्थातिन वीनती।

दृष्ट् बिल तुम्हारे बापजी, गिणत नराणा राव मीर मलक प्रधान पति, तुम्ह बिन सबहीं बाव ७३ दादू गखी गमपर, अपणी आप संत्राहि दूजाको देखों नहीं, ज्यूं जाणे त्यूं निरवाहि ७४ तुम्ह बिन दूजा को नहीं, हमको गंखण हार जे तू गखै सांईया, तो कोई न सकै मारि ७५ सब जग छाडे हाथ थें, तुम्ह जिन छांडहु गम नहीं कुछ कारज जगतसों, तुम्हहीं सेती काम ७६

दृष्ट् चाते जीय थें तौ दरों, ज जीव मेग होय जिनि यह जीव उपाईया, सार करेगा सोय ७७ दादू जिनकूं मांई पघरा, तिन बंका नीही कोय सब जग रूठा क्या करे, गखण हारा सोय ७६ दादू साचा माहिब तिर ऊपरें, तती न छागे वाव च ण कमछ की छावा रहे, कीया बहु तप साव ७९ स्रातन कीवति ।

दाई कहें जे तूं राखे मांईयां, तो मार न सके कोय बाल न बंका करिसके, जे जग वैरी हाय ८०

सुरा०.।

दादू राषण हारा राखै, तिस की कोण मारे उसे कींण दबाँबै, जिमे लाई तारे कहै दादू मो कन्हूं न हारे, जे जन लाई संमारे ८१ निर्भय बैठा राम जिप, कबहूं काल न खाय जब दादू कुंबर चढ़े, तब सुन हांझ खिजाय देश कायर कूकर कोटि मिलि, भोकै अरु भागे दादू गग्वा गुरु मुखी, हस्ती नहीं लागे देश ॥ हति स्वातनको अन्न नेपूर्ण ॥ शन्न १४ ॥ साथी १६६५ ॥

#### ॥ त्रथ कालको त्रङ्ग ॥

दाद् नमी नमी निःजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेमाधवा, प्रणामं पारंगतः १ काल न सूझै कंघपर, मन चितवै बहु आस दादू जीव जाणें नहीं, कठिन काल की पान र दाद काल हमारे कंध चंद्रि, सदा बजावे तूर काल हरण कर्ता पुरुष, क्यू न संभाले सूर ३ जहां नहां दादू पग धरै, तहां काल का फंध सिंग्डपर मांचे खड़ा, अन्हें न चेते अंघ 😮 दाहू काल ग्रामनका कहिय, काल रहित कहि सोय काल रहित स्मरन सदा, बिना ग्राम न होय ५ रादू मरिए राम बिन, जीजै राम सैनाल अमृत पीवै आत्म, यों साधू बंचै काल ६ दादू यह घट काचा जल भस्ता, विनमत नांहीं बार यहु घट फूटा ज्लगया, समझत नही गंवार ७ फूटी काया जाजरी, नव ठाहरि काणी तान बादू वंयू रहे, जीव सरीपा पाणी 🖘

बावभरी इन खालका, झूठा गर्ने गुमान दःद विनमे दखनां, तिनका क्या अभीमान ९ दादू हम तौ मूर्य मांहि है, जीवण कारु भ्रम झठे का क्या गारिबा, पाया मुझ मरम १०. यह बन हरिया देखि करि, फूल्यौ फिरे गवार दादू यहु मन मृगला, काल अहंडी लार-११ सबही दिनें काल मुख, अपि गहि कर दीन विनसै घट आकारका, दाढू जे कुछ कीन १२: काल कीट तन काठकूं, जग जनमर्की खाय दादू दिन दिन जीव का, आव घटंति जाय १३ काल प्रामे जीव कीं, पल पल साहीं सास पग पग माहैं दिन घडी: दादू छखैं न तास १४ पाव पलक की सुधि नहीं, साम सब्द क्या होया कर मुख मांडे महतां, रादू लखेन कीय १५ दाद काया कारवी, देखत ही चिछ जाय जब लग मास मगर में, गम नाम स्यौलाय (६ दाद काया कारवी, मंहि भरोमा नाहि आमण कुं नर निर छत्र, विनमि जांही क्षण मांहिं १७ दाद काया कारवी, पडत न छ।मै बार वाळण हारा महलमै, सोभी चाळण हार १८ दाद काया कारवी, कदे न चालै संग कांठि बरस जे जीवणां, तऊ होइला भंग १९ कहतां सुणता देखतां, छेतां देतां प्राण दादू में। कतहूं गया, माठी घरी मसाण २०

सींगी नाद न वाजही, कत गये सु जोगी

दादू ग्हत मही में, रसं भोगी २१
दादू जीयरा जाड़गा, यह तन मांटी होय
ज उपज्या सा वीनिसहै, अमर नहीं किछ कोय २२
दादू देही देखतां, सब किमही की जाय
जब छग साम सरीर में, गोविंद के गुणगाय २३
द द देही पांहुणी, हंन बटाऊ मांहि
क्या जाणूं कव चाछसी, मोहि भरोना नांहि २२
दादू सबको पाहुंणा, दिवम चार्ग संसार
औसरि औसरि सब चछ, हमनी इहै विचार २५

#### भैमईपंच विचयता० ।

सबको बैठे पंथ निर, रहे बटाऊ होय
जे आय त जांहिंग, इस मार्ग सब काय २६०
बेगि बटाऊ पंथानिर, अब बिलंब न की जै
दादू बैठा क्या करे, राम जिप ली जै २७
संझ्या चले उतावल, बटाऊ बन खंड मांहि।
बरिया नांहीं र्टलकी, दादू बेगि घा जांहि २०
दादू करह पलाण करि, को चेतन चिंह जाय
मिलि साहिब दिन देखतां, मंझ पड़ै जिन आय २९
पंथ दुहैला बेरी घा, संगन साथी कोय
उम मार्ग हम जांहिंग, द दू क्यू सुख सोय ३०
लेखण केलकु घणां, कपा चाटू दीह

काछ चितामणीः ।

बाबू इसतां रोबतां पांहुंणां, काहू छाडि न जाय काल खंडा मिर ऊपरे, आवण हारा आय ३२ दादू जोरावेरी काल है, सो जीव न जाणें सब जग सुता-नीददी, इस ताणै वाणै ३३ ्दादू करणी कालकी, सब जग प्रलय होय राम निमुख सब मृतिगए, चेति न देखे कोय ३१ साहिब कूं स्मरे नहीं, बतुत ऊठावे भार दाद करणी काल की, सब प्रलय संसार ३५ स्ता काल जगाड करि, लब पैते सुख मांहि दाद अचिरज देखिया, कोई चेते नांहि ३६ सब जीव विसाहै काल कूं, करि करि कंटी उपाय साहित को नमझै नहीं, यो प्रखय हैजाय ३७ दाद कारण कालके, सकल संवारे आप मीच विता है मरणकीं, राहू सोग संताप ३६ हादू अमृत छाडि करि, विषे हलाहल खाय जीव विता है कालकूं, मूढ़ा मरि मरि जाए दे निर्मेल नाम विसारि करि, दादू जीव जंजाल नहीं तहां थें करि छीया, मनता माहें काल ४० सब जग हेली काल कमाई, करद लीये कंठ काटै पंच तत्व की पंच पंखुरी, खंड खंड करि बाटै ४१ सब जग खुना नीदभरि, जामै नांहीं कोय आगै पीछैं देखिय, प्रत्यक्ष प्रखय होय ४२ काल झाल मैं जग जलै, भाजन न कसै कीय

दाहू सरणें ताचके, अभय अमर पर होय ४३

ये सजान दुग्जन भये, अंतकाल की बार दादू इनमें को नहीं, विपति बटावण हार ४४ संगी सजान आपणां, साथी सिरजनहार दादू दूजा को नहीं, इहि काले इहि संसार ४५

ए दिन बीते चिछिगए, वै दिन आए घाए
रामनाम बिन जीवकूं, काल ग्रासे जाय ४६
जे उपज्या सो बिनिन हैं, जे दीने सो जाय
दादू निगुर्ण राम जिप, निहचल चिन लगाय ४७
जे उपज्या सो बिनिसहैं, कोई थिर न रहाय
दादू बारी आपणी, जे दीरी सो जाय ४८
दादू सबन्नम मारे मारे जातहै, अमर उपावण हार
रहिता रिमिता राम हैं, बिहता सब संसार ४९
मनीवर्गिर।

दादू कोई थिए नहीं, यह सब आवे जाय अमर पुरुष आपे रहे, के साधू त्योलाय ५०

यहु जग जाता देखिकारे, दादू करी पुकार घडी महूरत चालणां, राखे सिरजनहार ५१ दाद् बिखसुख सांहै खेलतां, काल पुहूंच्या आय उप ने बिनने दखतां, यहु जग यों ही जाय ५२ रामनाम बिन जीवजे, केते सुए अकाल मीच बिनां जे मस्तहै, ताथें दादू साल ५३

सर्प हिंच हस्ती घणां, राकन भूत प्रेत तिलवन में दादू पट्या, चेते नहीं अचेत ५४ -पृन विना थे बीछुड्या, भूलिपड्या किन ठौर मरे नहीं उर फाटि करि, दादू बड्या कठौर ५५ कार्शविवार्ग्ना०।

के दिन जाइसु बहुर न आवे, आव घटै तन छी ने अंत्यकाल दिन आइ पहूंता, दादू डील न कीजै ५६ दाद औरनर चलिगय, बारेयां गई बिहाय कर छिटकै कहा पाईये, जन्म अमोलिक जाय ५७ दाद गाफिल हैंग्हा, गहिला हूवा गंवार सा दिन चीति न आवई, सोवै पाव पसार ५८ ्राटू काल हमारा करगहै, दिन दिन खैचत नाय अजेहूं जीव जांगे नहीं, लोवत गई बिहाय ५६ सूता आवे स्ता जाड़, सता खंले स्ता खाय सुना लेवे सूना देव, दादू सुना जाय ६० दादू देखतहीं भया, स्याम वर्ण थे नेत तनमन जाबन नब गया, अजहूं न हरिखं हेत ६१ दादू झूठ के घर देखि करि, झूठे पूछे जाय झूंठ झूठा बोळंत, रहें मतांणूं आय ६२ दादू प्राण पयाना करिगया, माटी घरी मलाण जालण हारे देखि करि, चते नहीं अजाण ६३ दादू केई जाले केई जालीये, वर्ड जालण जांहि

केई जालण की करें, दादू जीवण नांहि ६४
दादू केई गांड केई गांडीये, केई गांडण जाहि
केई गांडण की करें, दादू जीवण नांहि ६५
दादू कहें उठिरे प्राणी जागि जीव, अपणां सज्जन संभाल
गांकित नीर न की जिये, आइ पहूंता काल ६६
समर्थ का सरणां तजें, गहें आन की ओट
दादू बलिवंत कालकी, कंयू करि बंचे चोट ६७

अविनांसी के आसीरे, अन्तरावर की औट दादू सरणे साचके, करे न लागे चोट ६८ मूर्ते भागा मरण थें, जहां जाइ तहां गार दावू खर्ग पयालमे, कठिन कालका सोर ३९ हाहू तब मुख मंहि काल के, माह्या माया जाल बादू गोर मसाज में, शंखे स्वर्ग पवाल ७० दाद् सडा सलांणका, किता करें डफांण सृतक सुग्दा गेरिका, बहुत करे अभिमान राजा राणा रावमें, में खानों निर खान साया मोह प्रसारे एता, सब धरती असमान ७१ पंच तत्वका पूतला, यह पंड सवारा भेदिर माडी मांनका, दिनसत नही बारा हाड चांस का पींजग, निचि नोळण हारा दाहू ताम पैस करि, बहु कीया पसारा ७३ बहुत एसाग करि गया, कुछ हाथ न आया दाइ हरिकी भक्ति विन, प्राणी पछि ताया ७३

माणा जल का बुद बुद्दां, पाणी का पोटा दादू काया कोटमें, में वासी मोटा ७४ बाहरि गढ निर्भय करें, जीवे के तांड़े दादू माहें काल है, सो जाणे नांही ७५

चित कपटी ।

दादू साचै मतै साहित मिले, कपट मिलेगा काल ... साचै परम पाईए, कपट काया में साल ७६

मनहीं मांही भीच है, मारीके सर छाछ ने कुछ व्यापै रामतिनन, दादू मोई काल ७७ दाद जाते लहीं विकार की, काल कमल मैं सोच प्रेम छरि सो पीत्रकी, भिन्न भिन्न थीं होय ७६ दाद काल रूप मांहन्में, कोई न जाणै ताहि ए कूडी करणी कालहै, सब काहंकू खाय ७९ दादू निख अमृत घटमै बनै, दोन्यू एकै ठाँम मापा विषे विकार नव, अमृत हरिका नाम देश 🍦 दाद कहां सु महमद मीर था, सब नवियों किंग्ताज सोभी मिर्गि माटी हूहा, अमर्र अलह की राज्दश् केत मिर माटी हूप, बहुत बंड बिछवत दादू केत हैगए। दीना देव अनत्दर दादू घरती करते एक ईंग, दरिया करते फील हाकूं परनत काइते, भी भी खाये काळ ८३ दादू सब अग अंगे कालथें, ब्रह्मा विष्णु महेश 🥠 सुर नर सुनिजन लोक सब, सर्ग रहांतल तेप 🦈

चंद्र सूर घर पवन जल, ब्रह्मंड पंड परवेम सी. काल डरे कतार थें, जय जय तुम्ह आदेस ८४ पवना पाणी घरती अंत्रर, विनमें र्राव मसितारा पंचतन्त्र सब माया बिनसे, मांन्य कहा दिचारा ८५ दादू विनसे तजक, माटीके किस माहि अमर उपांक्ण हारहै, दूना काई नांहि। ८६।

मनहीं माहै हैमरे, जीवे मनहीं माहि साहित साक्षी भूतहै, दादू दूमण नांहि ८७

दीते मांणम प्रतक्ष काल, उंयू कि त्यूं किर वृद्दाल ८८ इदि बाबको अग संपूर्ण ॥ अङ्ग २५ ॥ सपी २८३ ॥

### ै॥ ग्रथ सर्जीवनिको ग्रंग ॥

दादू नमी नमी निग्जनं, नमस्कार गुरदेवतः
बंदनं सर्बसाधवा, प्रणामं पारंगतः १
दादू जे तूं जोगी गुरुमुखी, तो लेणा तत्व विचार
गहि आवध गुर ज्ञानका, काल पुर्ण की मारि १
ताद व्यंद सी घट भरे, सो जोगी जीवै
दादू काहे की मरे, रामरस पीवै ३
साधू जनकी बासनां, सब्द रहे संसार
दादू आत्म ले मिले, अमर उपावन हार १
राम सरीष हैरहे, यह बाही उणहार

दादू साधू अमर है, बिनसे सन संभार ५ के कोई संवे राम कूं. तो राम स्वीषा होय दादू नाम कदीग्जूं, साखी बाले सोय ६ अरथ न आया सो गया, आया सो दयूं जाय दादू तम मन जीवतां, आया ठार लगाय ७

हादू कहै सब गंग तेरे तें रंग, तुंडी सब रंग माहि सब रंग तेरे तें कीथे, दूजा कोई नाहि द

छूटै दंद तो छागे बंद, छागे बंद तो अमर कंद अमर कंद, दादू आमंद ९ दादू कहां जम जोरा भंजीये, कहां काछ को दंड कहां मीच को मारीये, कहां जग मतखंड १० अमर ठार अविनासी आसण, तहां निरंजन छागि रहें दादू जोगीं जागे जीगे जीये, काल ब्याख सब सहज गए ११ रोम रोम छग छाड धनि, अमें सदा अखंड दादू अविनासी मिछे, तो जम को दीजे दंड १२ दादू जरा काल जामण मरण, जहां जहां जीन जाय भक्ति परायण छीन मन तांकों काल न खाय १३ मरणा भागा मरण थे, दुखें नाठा दुखं दादू भय सो भयगया, सुखं छूटां सुख १४

जीवत मिले सु जीवते, सुप मिले मीर जाप दादू दूत्यू देखि करि, जहां जाणे तहां जाप १५ • सञीवन्**०**|

हादू माधन राव कीया, जब उन मन लागा मन दःद अस्पीर आत्मां, यो जुग जुग कीवे जन १६ रहित संती लागि रह, तौ कलि अजगवर होये. दाद देखि बिचारि करि, जुद्दा न जीवे काय १७ जेती करणी कालकी, तती प्रहार प्राण दांदू अहन राम खे. केतुं खरा सुनाण १८ विख अमृत घड मै बनै, बिग्ला जाणै कंप जिन विष खाया ते मूचे, अमर अभी सी होय १९ दादू सब्दी मीररहे, कीवै गाही कीय र संाई कहिंपे जीवता, जे कलि अजगवर होय २० दादू तजिलांमार सब, रहे निराहा होय अविनामी के आमिरे, काल न लागे कोय २१ जागहु, छ गहु रामसं, रेगि विहाणी जाय , स्मारे मनेही आपगां, संदू काल न खाय २१: बाबू जागहु लागहु यमसों, छःडहु विधे विकार पीवहु जीवहु रामारस, आत्मानाधन सार २२ मिरण नाम निगतसम् । मरे त पावे पीव कीं, जीवे त बंचे काल

मर त पाव पाव को, जाव त बचे काल बादू निर्भय नाम छ, दून्यू हाथ दयाछ २४ उन्हेंना १।

दादू जाता देखिये, लाहा कूल ग्वाय साहित की गति अगम है, मो कुल लखी न जाय २५ स्वरण नाम निस्त्रव र ।

बादू माणें की चला, सजीवन के साथ

दादू छाहा यूळतों, दूंन्यूं आए हाष २६ सनीवन ०।

साहिन मिळेत जीविय, नहीं तो जीवे नांहि
भावे अनंत उपाइ कारे, दादू मूंवा मांहि २७
सजीवन सांधे नहीं, ताथें मारे मारे जाय
दादू पीवे रामरस, मुख में रहे समाय २८
जे जन वेथे प्रीत तों, तो जन सदा सजीव
उछि समाना आप में, अंतर नाहीं पीव २९
दिन दिन छहुडे ढूंहि सन, कहें मोटा होता जाय
दादू दिन दिन ते बढ़, जे रहे राम स्योद्याय ३०
न जाणों हांजी जुप गहि, मेटि अप्रि की झाछ
सदा सजीवन स्मारिए, दादू बंचे काछ ३१

मुक्ति अमास्त ।

दादू जीवत छूटै देह गुण, जीवत मुक्ता होय जीवत काटै कमें सब, मुक्ति कहांवे सोय ३२ जीवत जगपतिकू मिछे, जीवत आत्म राम जीवत दर्सन देखियं, दादू मन विश्राम ३५ जीवत पाया प्रेम रस, जीवत पाया अघाय जीवत पाया स्वाद सुख, दादू रहे समाय ३५ जीवत भागे श्रम सब, छूटे कर्म अनेक जीवत मुक्ति सदगति भय, दादू दर्सन एक ३६ जीवत मेछा नां भया, जीवत प्रसन होय जीवत जगपति नां मिछे, दादू बूढे सोय ३७ जीवत दूतर नां तिरे, जीवत छंघे न पार ज्ञीवत निर्भय नां भये, बादू ते संसार ३८ जीवत प्रगट नां भया, जीवत प्रचा नांहि जीवत न पाया पीवकूं, वृहे भव जल माहि ३९ जीवत पद पाया नहीं, जीवत मिछे न जाय जीवत जे छूटे नहीं, दादू गए विलाय ४० दादू छुटै जीवतां, सूंवां छुटै नांहि मंवां पीछै छूटिए, तो सब आये उस माहि ११ दादू मूंवां पीछै मुक्ति बतावै, मूंवां पीछैं मेला मूंवां पीछें अमर अभय पद, दादू भूले महिला ४२ यूवां पीछे बैकुठ वासा, धूवां स्वर्ग पठावै सूवां पीछे सुक्ति बतावै, दादू जग बोरावै ४३ सूंवां पीछै पद पहुंचावै, सूंवां पीछै तारै सूर्वा पीछें सदमति होवै, बादू जीवत मारै ४४ भूवां पीछ भाक्ति वतावै, मूवां पीछै लेवा मूंवां पीछें संजम रापे, दादू दोजग देवा ४५

सजीवन ०

दादू घरतीका साधन कीया, अंवर कूंण अभ्यास रिव सित किंस आरंभेषे, अमर भये निज दास ४६ साहिब मारे ते मुए, कोई जीवे नांहि साहिब राखे ते रहे, दादू निज घर माहि ४७ जे जन राखे रामजी, अपणे अंग छगाइ दादू कुछ ज्यापे नहीं, जे कोटि काल झिखजाय ४८

इति समीवनको अन संपूज ॥ अंग २६ सादी २१३१ ॥

## ॥ श्रथ पारषकी श्रंग ॥

दादू तभो तभो निरंजनं, नमस्कार गुरदेवतः वंदनं सर्वसाधवा, प्रणामं पारंगतः १ यत चित आत्म देखिये, खागा है किस ठोर जहां छागा तैसा जाणिये, का दादू देखे और दे साध पारपद्यसणः।

दाद् साधु परिवये, अंतर आत्म देख यत माहें माया रहे, के आपे आप अलेख ३ पारेस मपारण ।

दादू मनकी देखि करि, पीछै धरिये नाम अंतर गतिकी जे छखे, तिनकी में बाछ जाम छ यह परख तराफी ऊपछी, भीतरकी यह नांहि अंतरकी जाणे नही, तापें खोटा खांहि ५ दादू जे नाहीं सो सब कहे, हैसो कहे न कोय खोटा खरा परिवये, तब ज्यूंथा न्यूंहीं होय ६

घटकी भांनि अनेति सब, मनकी सेटि उपाधि बादू परहरि पंचकी, राम कहै ते लाधु ७ अर्थ आया तब जांणीये, जब अनर्थ छूटै बादू भांडा अमका, गिरि चोडे फूटै ८ पारव अपारव ।

दादू दूजा कहिवेकूं रह्या, अंतर दाखा घोष ऊपर की ए सब कहें, मांहि न देखें कोय ९ दादू जैसे मांहै जीव रहे, तैसी आवे बात मुख बोले तब जाणिये, अंतरका प्रकास १० दादू जपरि देखकारे, सबको राखे नाम अंतर गतिकी जे लखे, तिनकी में बलि जाम ११ दया निरता॰।

तन सन आत्म एकहै, दुजा तन उणहार हादू सूछ पाया नहीं, दुबच्या श्रम निकार १२

कायाके सब गुण बंधे, चोरासी छख जीव बादू सेवक सो नहीं, जे रंग राते पाव १३ काया के बास जीव सब, हैगए अनंत अपार बादू काया बसिकरें, निरंजन निराकार १४

सित बुधि विवेक विचार बिन, माणस पसू समान समझाया समझे नहीं, दादू परम गियान १५ सब जीव प्राणी भूतहें, साधु मिछे तब देव ब्रह्म मिछे तब ब्रह्म है, दादू अछख अभेव १६ कर द्विकर्ष ।

तर निहरूप०।

दादू वंध्या जीवहै, छूटा ब्रह्म समान . दादू दून्यूं देखिये, दूजा नाहीं आन १७ कर्मूके बिल जीवहै, कर्म रहित तो ब्रह्म जहां आत्म तहां पर आत्मां, दादू भागा श्रम १६ पास अपारण ।

काचा उछछै ऊफणें, काया हांडी मांहि

हादू पाका मिल रहें, कीव नहां है नाहि १९ वादू बांध सुरनवांथ वाजै, एहा सोधिक लीज्यो रामसनेही साधू हाथें, देगा मोकलि दीज्यो २० माण पारषु जीहरी, मन षोटा ले आवै खोटा मनके माथे मारे, दादू दूरि उडावे २१ श्रवना है नेना नहीं, ताथें खोटा खांहि ज्ञान विचार न ऊपजै, साच झूठ समझाहि २२

दादृ साचा कीजीय, झूठा दीजै डारि साचा समग्रुख गांखिये, झूठ नेह निवारि ३३ साचेकी साचा कहे, झूठकी झूठा दादू दूबिध्या को नहीं, एयूं था त्यूं दीठा २४

पारव अपारक । दादू हीरेकू कंकर कहै, मूर्ख खोक अजाण दादू हीगा हाथले, परखे लाधु सुजाण २५

हींग कीडी नां छहे, मूखे हाथ गंवार पापा पारख जींहरी, हाडू मोळ अपार २६

अंधे हींग प्रश्विया, कीया कोडी माल दादू साधू जोंहरी, हीरे मोल न तोल २७ इग्रुग नेग्रुगर । ०

तगुरा नगुरा परांखिये, साधु कहें सब कोय तगुरा ताचा नगुरा झूटा, लाहिन के हरि होय २८ हादू तगुरा तांति संजम रहें, सनमुख तिरजनहार नगुरा छोंभी छाछची, सूचै निषे विकार २९ कर्ता कराही ।

खोडा खग पगिस्वये, बाबू किस किन लेख साचा हैता गासिय, झूटा म्हण न देप ३०

दादू खोटा खग करिनेने पारष, तो कैसे बनिआवे षर खोटेका न्यान नविरे, तन माहिनके मन भावे ३१ दादू जिन्हें ज्यूं कही तिन्हें त्यूं मानी, ज्ञान विचार न कीन्हा खोटा खरा जीव परिष न जाने, झूठ साच करि टीन्हां ३२

ज निधि कही न पाईये, नी निधि घर घर आहि दादू महिंगे मील विन, बोई न लेवे नाहि ३३ खी कसीटी बीजिय, बानी बधती जाय दादू साचा प्राखिये, महिंग मील विकाय ३४ दादू गंमकने नेवक खग, कहे न मोंडे अंग दादू जबलग गमहे, तबलग संवक संग ३५ दादू बिस किस लीजिये, यहुं ताते प्रमाण खोटा गांठि न बांधिये, साहिब के दीवान ३६ खी कसीटी पीवकी, काई बिग्ला पहुचण हार जे पहुचे ते ऊनरे, ताइ कीय तत्व सार ३७ दादू साहिब कमें नेवक खरा, सेवक की सुख होण साहिब करेसु सब मला, बुग न कहिए कीय ३८

इति पारवत्तो अङ्ग संपूर्ण ॥ अङ्ग २७ ॥ सापी २७६६ ॥

### ॥ अथ उपनगाना अङ्ग ॥

दादू नमी नमी निर्श्वनं, नमस्कार गुरुंदवतः वंदनं सवसायवा, शणामं पारंगतः १

विचार :

हादू मायाका गुग नलकरे. आपा उपने आय राजन तामन मात्रकी, मन चंत्रल हेजाय र आपा नाही यल मेटै, त्रिविधि निमर नहीं होय नाहू यह मुण बहाका, सुणि समाना सोय इ

हादू अनुभन उप नी गुणमर्ड, गुणहीं पैले जाय मुणहीं सा गहि बींघया, छूटै बींज उपाय ध दाय पक्ष उपकी पर हैरे, मृपक्ष अनुभव सार एक राम हमा नईं।, बाहू लेंह विचार ५ दादू काया व्यावर गुणतहे, मन मुख उपने ज्ञान चौगली लप जीवकों, इस मायाका ध्यान ६ आत्म उपनि अकामकी, सुणि घरती की बाट वाबू मार्ग मैबका, काई लखें न घाट ७ आत्म बोधी अनमर्ड, नाधू नृपक्ष होय दादू राता राममीं, रन पीवैगा साय द प्रम भारत जब उपजै, निहब्छ सहज समाधि दाहू पीवे रामग्स, सतगुरु के प्रसाद ९ प्रेम भक्ति जब ऊपजै, पंगुळ ज्ञान विचार हादू हरिरस पाइये, छूटे तकल विकार १० दादू बंझ बिपाईय आत्मा, उपज्या आनंद साव

सहज भील संतोष सत, प्रेम मगन मन राव ११ - जिंदार !

दादू जब हम ऊजड बालते, तर कहते मार्ग मांहि दादू पहुचे पंथचीले, कहै यह मार्ग नांहि १२

पहिली इस सब कुछ कीया, ख्रम कर्म संसार दादू अनुभव ऊपजी, गते सिरजनहार १३ दादू सोई अनुभव सोई उपजी, सोई सब्द तस्व सार सुणताही साहिब मिले, मनके जाहि विकार १४ मन्य पनामानु उपदेन ।

पारमस कहा प्राणतों, प्राण कहा घट लोय दादू घट तनतों कहा, निष अमृत गुण दोय १५ दादू मार्डिक कहा अरवाहतूं, अरवाह कहा औजूद औजूद आस्ममू कहा, हुकम खनर मीजूद १६

दादू जैसा बहा है, तैसी अनभव उपजी होय जैना है तैसा कहे, दादू बिरखा कोय १९ इति इपनामेको अग नेपूर्ण ॥ अग २८। मानी १२१८६॥

# ॥ ग्रथं दयानिर्वेरताको ग्रांगं ॥

दाहू नहीं नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वताधवा, प्रणामं पारंगतः १ आपा मटे हरिभजे, तनमन तजे बिकार निवैशि सब जीवसीं, दाहू यहु मत सार २

दादू विदेशी निज अत्मां, साधुनका मन सार दाद दूजा राम बिन, बेरी में झिं बिकार इ निवेंगे सब जीवलीं, संत जन लोई दाद एकै आतमां, बैरी नहीं कोई ४% दाव सन हम देख्या सोधिकरि, हुंजा नाही आत सबघट एके आत्मा, क्या हिंदू मुसेळमार्न ५ 📑 दाद नारि पुरुपका नांमघरि, इहि संत समें पुंछाने सब घट एके आत्मां, क्यां हिंदू मुललमान है दोन्यूं भाई हाथ पग, दोन्यूं भाई कान दुन्यूं भाई नैनहै, हिंदू मुनस्मास ७ दादू नेसा आरसी, देखत दूजा होय भ्रम गया द्विच्या मिटी, तन दूतर नांहीं कीय द किस सी वैशि देश्हा, दूजा कोई वांहि ना जितके अंग पे उपने, तोई है तन माहि 🦃 दादू सबघट एकै आत्मां, जाणें सा नीका आपा परमें चीहिले, दर्तन है पीवका १० कोई की दुख दीनिये, घट घट आतम राम दादू लात्र मेतोषिये, यह नाधुका काम रह काहेकूं दुख दी चिप, सांई है लग माहि दादू एके आत्मा, दूजा कोई नीहि १६ साहित जीकी आत्मां, दीजे सुख संताप बादू दूजा को नहीं, चौदह तीन्यूं छोर्क १६ दादू जब पाण पिछाणैं आंपर्क, आत्म सब भाई सिरजनहारा सवनका, तासी स्वोखाई 🗱 🗀 💯

आतम शुम्न विचार करि, घट घट देव द्याल दादू सब संतोषिये, सब जीऊ प्रत्पाल १५ दादू पूर्णबहा बिचार्ड, दुती भाव करि दुरि सबघट साहिब देखिये, राम्यद्धा भूरपूरि १६ दादू मंदिर काचका, मर्कट सुनहां जाय दादू एक अनेकदे, आप आपको खाय १७ आतम भाई-जीव सब, यक पेट प्रचार दादू मूं बिचारये, सी दूजा कोण गंवार १९

भवना हिला । बादू सुका सहजे कीजिये, नीखा भनि नाहि काहेकूं दुख दीजिये, साहिब है सब माहि ११

घट घटके उणहार सब, प्राण परस है जाय रादू एक अनेक है, बरते माना भाय २० आए एक कार सब, साई दीए पठाय रादू न्यारे नामघरि, भिन्न सिन है जाय २१ आए एक कार सब, साई दीए पठिया आदि अत्य सब एकहै, रादू सहित समाय २२ आत्म देव अराधिये, बिरोधियं न कीय आराधे सुख पाईए, विरोधियं न कीय आराधे सुख पाईए, विरोधियं न कीय सादू सम कार दिख्ये, कुंचर कीट समान रादू दुविध्या दुरिकरि, तिज आपा अभिमान २१

भद्या हिंगा।

दाहू अरस खुरायंका, अजेरावर का धान 💢

दाद तो क्यं हाहिये, साहिबका नीसान भ्र दाद् आप चिणांवै देहुरा, तिनका करहि जतंन प्रत्यक्ष पग्मस्वर कीया, जो भाने जीव रतंन २६ दादू महोति संवारी माणसं, तिलक् करे सङ्गमः 🛴 क्षेत्र आप पैदाकीया, सो हाहै मुसलमान २७ बाद जंगल माहै जीवने, जग्भें रहे उदास 🧀 भय भीत भपानक राति दिन, निहचल नांही बास बादा बंधी जीव सब, शोजन पाणी घास 👙 🕆 आत्म ज्ञान न जपजे, बंदू करहि बिनास १८ दाद काळा मुहकरि करदका, दिख्ये दूरि निवारि सब सुति सुबहांनकी, सुंखा मुगघ न मारि २९ दाद गङ्ग गुनेका काठिये, सीयां मनीकूं मारि 🦯 पंच वितमिल की जिए, ए सव जीव उवारि ३० वैर विरोधे आत्यां, दया नहीं दिल माहि 🗇 दादू मूर्ति रामकी, ताकूं मारण जांहि ३१८ द्यानिवैस्ता । ो

कुछ आलुम पके दीदम, अरबाहे इस लात बद अमल बद कारहुई, पाक ग्रागं पात २३ काल जाल थें काटिकरि, आत्म अंग लग्न व जीव दया यह पालिये, दाइ अमृत पाय ३३ दाद बुरा न बांछे जीवका, सदा तजीवन सोय प्रलय विपे विकार सब, भाव भक्ति रत होय ३४

नां को बैरी नां को मीत, बादू राम मिलनकी चीत ३ । इति दशानिवेरताको अब संबूरण ॥ अब २३ ॥ बादी ॥

### ॥ ग्रथ सुंदरिको ग्रङ्ग ॥

बादू नमी नमी निरंजनं; नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेलाधवा, प्रणानं पारंगतः १

संदि विशाप ।
आरित ती संदी, पळ पळ चाहे पीव
हाद कारण कंतके, ताळा बेटी जीव २
काहे न आवंद कंतपर, क्यूं तुन्ह रहे रिसाय
हाद सुंदरि सेजपरि, जन्म अमोळिक जाय ३
आत्म अंतर आवतं, पाहे तेरी ठीर
हाद सुंदरि पीवतं, दूंजा नांहीं और ४
हाद पोव न देख्या तैन भरि, कंठ न छानी घाय
स्ती नहीं गळ बांहदे, दिचही गई विळाप ५
साह विग्हणि आत्मा, उठि उठि आतुर धाय ६
सांह कारण सेज संवारी, सब्धें संदर ठीर
हाद तारी नाह विम, आणि विठाए और ७
कोईक औगुण मन वस्या, चितधें धरी उतारि
हाद पति विन सुंदरी, हाँटे घर घर बारि ८

भाग स्थानि विषकारः । प्रेम प्रिति सर्नेह विन, सब झूठे तिंगार

क्षा पात राज्य । वर्ग, राज क्षूठ । स्वार दादू आस्म रत नहीं, क्यूं माने भर्तार १ धुंदरि किलावन ।

दादू हूं सुख सूती नीदमार, जामे सरा पीव

क्यूं किर मेला हे। इगा, जागै नांहीं जीव १०
सखी न खेले सुंदरी, अपर्णे पिननीं जागि
स्वाद न पाया प्रमका, रही नहीं उर लागि ११
पंच दिहाद पीवनों, मिलि काह न खेले
दाद गहली सुंदरी, क्यू रहें अकेले १९
सखी सुहागिन सबकहैं, हूंर दुहागिन आहि
पीवका महल न पाईए, कहां पुकारों जाय १३
सखी सुहागिन सब कहें, कंत न वृज्ञे बात
मन्ना बाचा कमनां, सुरिल सुरिल जीव जात १४
सखी सुहागिन सब कहें, पीवसूं प्रमन होय
निस बासुरि दुख पाइए, यह बिधा न जाणे कीय १५
सखी सुहागिन सब कहें, प्रगट न खेले पीव
सेज सुहागिन पाइए, दुर्वाया मेरा जीव १६

ं आन लगनी विभवार०।

दादू शुरुप पुरातन छाडि करी, चली आनके साथ सोभी संगर्थे बीछुड्या, खडी मरोडे हाथ १७ संगरि विज्ञापः।

सुंसी करहूं कंतका, मुखसं नाम न छेय अपने पीवक कारणें, दादू तन मन देय १६ नेन बैन करि वारणे, तन मन पिंड प्राण दादू सुंदरी बल्लिगई, तुमपरि कंत सुजाण १९ तनभी तेरा मनभी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा तूं है मेरा, यह दादू का झांन २० सुंदरि मोहै पीवकूं, बहुत भांति भर्तार त्यूं दादू रिझाने रामकूं. अनंत कला कर्तार २१ निश्यां नीर उछंघि करि, दरिया पैली पार दादू सुंदरि सो भली, जाइ मिले भर्तार २२ सुंदरि सुदागर ।

प्रेम छहिर गहि छेगई, अपने प्रीतम पान आत्म सुंद्रीर पीनकूं, निछ ने बादू दास २३ सुंद्रीकों सांई मिल्पा, पाया नेज सुहाग पीनतों खेळे प्रमरत, बादू मोटे भाग २४ दादू सुंद्रीर देहमें, नांई को नेवै राता अपणे पीनतों, प्रम रम छेने २५ दादू निर्मल सुंद्री, निर्मल प्रेस नांह दून्यू निर्मल मिलिंदे, निर्मल प्रम प्रवाह २६ सांई सुंद्रीर सेजपार, सदा एक रस होय दादू खेळे पीनस्ं, ता सम और न कोय २७ इति सुंद्रीरेको अह तपुणा अह २०॥ साधी २२४८॥

# ॥ श्रथ कस्तुरिया सृगको श्रङ्ग ॥

work itsom

दादू नमी नियो निरंजनं, नमस्कार गुहेदवतः बंदनं सर्वेताधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू घट कस्तूी मृगके, भ्रमत फिरे उदास अंतर गति जाणे नहीं, ताथें सूंघ घान २ दादू नव घटने गोजिंदहे, नंगि रहे हरि पास कस्तूरी मृगमे बने, सूंघत हे छै घास ३

दादू जीव न जाणे रामकों, राम जीवक पास गुरुके नव्दी बाहिस, ताथें फिरै उदास थ दादू जा कारण जग ढूडिया, संन्ती घटही साहि मै तें पड़ड़ा भ्रमका, ताथें जानत नांहि ध दादू दूरि कोंतें दूरिहै, राम रह्या-भरपूर नैंनह बिन सूझे नहीं, ताथें रविकेत दूरि ६ ా 🗟 🗯 औड़ा हूबो पाणमें, नल घाऊं मंझ ें कार्क के न जाता ऊंपाणम्, ताँई वया उपंघ ७ सदः समीप रहे संग सनीमुखं, ई।द् छखे तं गुंहाः स्वप्नेहा समझै नहीं, क्यूं करि छहै अबूझ ९ दाद सब घट माहिन्सिम्ह्या, बिरला वृझै कोयं 👉 😁 सोही बूके रामकूं, जे राम सनहीं होये १० 🖰 🗀 🔠 दाद जहमत जीव जांगे नहीं, परम स्वाद सुख जाक चतर्व समझे स्वाद सुख्रापीवे प्रमा अधाया ११ हर 🦠 दाद जांगत ज आनंद करें, सो पान सुख स्वाद : सूते सुखान पाईय, जनमा गवाया बाद १२ बादू जिसका साहित जामणां, नेवक सदा सुचेतं १३० साबधान सनमुख है, गिरितिहित्पडै अचेत १३ दाद मांई सावधान, हमहीं भये, अन्नेत 🔑 😘 🇯 प्राणी राखि न जांगडीं, ताथैं निरफ्रळ खेते १४ सगुन निर्मुता कुतपनी०।

दृ'दू गोबिंद के गुण बहुतहैं, कोई न जाणे जीव अपणी वृक्षः आप गेलि, जे कुछ कीया पीव १५ इत कार्तु देशा मृगको अग नेपूर्ण ॥ अग ३९ ॥ सार्था २२ १३॥

# ॥ त्रथ निदाको अंग ॥

ं हादू नमी नमी निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेताधना, प्रणामं पारंगतः १

मछर् ईर्श शि

दादू निरमल मल नहीं, राम भी समनाप्र दादू अवगुण काढि करि, जीव रसातल जाय क दादू जबहीं साधु भंताइय, तबहीं ऊंध पलट आकार्स घर्त घरणी खिले, ग्रियूं लोक गरक क्

दादू जिंहिया निदा साधुकी, सो घर गए समूछ तिन की नीम न पाईए, नाम न ठाम न घूळ १ दादू निदा नाम न छीजिये, स्वप्ने ही जिन होय नां हम कहें न तुम सुणीं, हमजिन भाखें कोय प दादू निदा कीयें नरक है, कीट पड़े मुख माहि साम निमुख जामें मरे, भग मुख आने जाहि ६ दादू निंदक नपुरा जिन मरे, पर उपकारी सोय हमकीं कर्ना उज्जला, आपण मैला होय ७ दादू जिंहि निय आत्मा उपरे प्रते प्रीत्म प्राण

दादू अणरेख्या अंतर्थ करें, किलि पृथमीं का पाप धरती अंतर जब लगें, तबलग करें कलाप \$ ... दादू अणरेख्या अनर्थ कहें, अपराधी संसार ...

) का मचाई खाव**ी** 😁

जिंद तिर लेषा लक्ष्मा, समर्थ सिरजन्हार १० द दू दिग्ये लेकिये, कैसी धरे उठाय अणदेखी अजनेवकी, असी कहे बणाय ११

अपिट पाप-प्रचंह*ो*ं। 🐺 🤭

दंादू अमृतकों विष विषकों अमृत, फेरि घेर सब नाम तिमंड मैला मैला निर्मल, जोहिंगे किस ठाम<sup>ा</sup> १२<sup>००</sup>

दादू साचे के बूठा कहें, झूठकी साचा राम दुहाई कादिये, कठ ये बाचा १३ बूठ न कहिय साचकों, नाच न कहिये झूठ दादू नाहिब माने नहीं, छागे पाप अष्टू १९१ दादू झूट दिखांचे साचकों, भुयानक मथु भीत साचा राता साचलों, झूठ न आणे चीत १५७

हार्व ज्यू ज्यू निर्देशक विचारा, स्यू स्यू छीजै राग **हमरा १६** 

ंपछर्द्दरपा**ः ।**ै हें 🖓 है

साचको झूठा कहै, झूठा साच समान दादू अचिरच देखिया, यह छोगो का ज्ञान १७

इति निदाको अक्र सपूर्ण ॥ अक्र ३२ ॥ सापी ३३६० ॥

### ा अथ नगुगाको अङ्गा

दादू नमो नमोः निरंजनँ, नमस्कार गुरुदेवतः बद्नं सर्वेसाधवा, प्रणामं पर्धगत १

सगुना नगुना कृष्यमे । दादू चंदन बामनां, बसे बटाऊ आय सुखराई सीतल कीये, तीनू ताप ननाय काल कुहाडा हायले, काटण लागा हाय कीता यह संसारहै, डाल मुल ले जाय १

सतगुरु चंदन बामनां, लाग रहें भवंग वादू बिष छाहें नहीं, कहा को मतनगा है वादू कीडा नरक का, राख्या चंदन माहि वखटि अपूठा नरकमें, चंदन भावे नाहि श्राम्य सतगुरु साधु मुजाणहे, शिपका गुण नहीं जाय दादू अमृत छीडि करि, बिन्नै हलोहळ खाय के कोटि बरष छी राषिय, बंसा, चंदन पान दादू गुण छीथे रहे, कदे न छोग वास ६ कोटि बरपछी राखिये, यथर पाणी माहि वादू आडा अंगी, भ तार भदे नाहि ७ कोटि बरपछी राखिये, छीहा पारम भंग दादू रोमका अंतरा, पळटे नाही अंग ८ कोटि बरपछी राखिय, जीव ब्रह्म संग दोय दादू माहे बासनां, कदे न मेळा होय ९ म्या जलता देखि करि, दादू हम्म द्याल । म्या जलता देखि करि, दादू हम्म द्याल । मानमग्वर ले ब्रिया, पक्षांग्वाह केल १० सब जीव भवंगम क्यूपे, साधु काहें आय । दादू विपहर विसम्म, फिरि ताही को खाय १। दादू दूव विलाईए, विषहर विश्व करि लेय । भारती गुणका औगुण, करिलीया, ताही की दुख देंग (२)

निनहीं पावक बालि मूत्रा, जवासी बंख माहि दादू स् हे सीचतां, ती बालकी दूनण नहिं १६

सुपाल वृत्र परमाथीं, सुर्ख देवे फल पुल्ले के दिवा कार्य सातू जा गुन करें, नगुना माने नाहि । प्राप्त माने नाहि । प्राप्त माने नाहि । प्राप्त माने नहीं, कोटि करें के कीप दादू मब कुल मी पिया, मी फिर बैरा होय १६ दादू मगुना ली भी में, निगुना दी जी डारि । स्पाप्त मनमुख राखिये, नगुणा नह निवरि १७ मगुणा मनमुख राखिये, नगुणा नह निवरि १७ मगुणा गुण केते करें, नगुणा नाखें दाहि दादू साधु सब कहें, नगुणा निर्फेल जाय हैं ।

दादू साघू मन कहें, अला कहां थें होय २० संगुगा गुण केते करे, निमुणा नं मान ने च दाद साधू सब कहै, नगुणा के सिर मीच २१ साहिबजी सब गुण करे, सतगुरु के घट होय दादू कांढे काल मुख, नगुणा न माने कोय २२ साहिबनी सब गुण करे, सतगुरु माहे आय: दादू राखे जीवंद, नगुणा मेटै-जाय २३. 🥐 साहित्रजी सब गुण करे, सतगुरुका द संग दाद पर्छप राखिले, निगुगा पल्टै अंग २४ . साहिब की सब गुण करें, सतगृह आहा देय दावू तारै देखतां, नगुणा गुण नहीं छेय ६५ सतगुर दीया राग भन, रहे सुबुधि बनाय -मनसा बाचा कर्मनां, बिल्से जित्रहे खाय २६ कीया, कत मेटै नहीं, गुणहीं मांहि नमाय :: दादू बंध अतंत धन, कृबहूं कदे न जाय २०: इति नगुणाको अङ्ग भूपणे ॥ अङ्ग हेरे ॥ सापी १३१६ ॥

# ॥ श्रथ बीनतीको श्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुहरेचतः वंदनं सर्वताधवा, प्रणामं पारंगतः १

दादू बहुत सुरा किया, तुम्है न करणां रोस साहित समाईका पणि, बेरेकों सब दोसं राज्य दाद् बुरा बुग सब हम किया, सो मुख कह्या न जाय निर्मेल मरा सांईयां, ताकूं दोष् न लाय ३ साई सेवा चार मैं, अपराधी बंदा 🛒 🧤 वादू दूना को नहीं, मुझ सरीषा गंदा 😵 --दादू तिल तिलका अपराधी तेरा, रति रतीका चोर 🕾 पळ पळका मै गुनहीं तेरा, बकसहु औगुन मोर ५ महा अपराधी एक मैं, सारे ईहिं संसार औगन मेरे अतिघर्णे, अंतान आवे पार बेमरजादा मति नहीं, औसे कीये अपार मै अपराधी वापत्री, मेरे तुमहीं एक अधार ६ दोल अनेक कलंक सब, बहुत बुराः मुझ मांहि-में कीये अपराध सब, तुमधें छांना नांहि 📆 🤛 गुनहगार अपराधी तरा, भाजि कहां हम जाहि दादू देख्या सोधि सब, तुम्हवित कही न समाहि ७ आदि अत्यली आइकति, सुकृत कलू न कीन्ह माया मोह मद मछरा, स्वाद सबै चित दीन्ह, काम क्रींघ संसय सदा, कबहूं नाम न छीन पाखंड परपंच पापमे, दाद अंसे खीन द 🚌 - बीनती हो -

दादू बहु बंधनतों बंधिया, एक विचारा जीव अपने बल छूटे नहीं, छाडन हारा पीव ९ दादू वंदीवानहै, तूं वंदी छोड दीवान अब जिन राखो बंदमें, मीरा महरवान १० दादू अंतर कालिमां, दिखे बहुत विकार प्रगट पूरा दूरि करि, दादू करे पुकार ११ सबकुछ व्यापै रामजी, कुछ छूटा नांही तुन्इ थें कहा छिपाइए, सब देखी मांही १२ सबलसाल मनमे रहे, राम विसरि क्यूं जाय यह दुख दादू क्यू शहे, लाई करी लहाय १३ राखण हारा राखि तूं, यहु मन मेरा राखि तुम्ह बिन दूजा को नहीं, साधू बालै साखि १४ साया बिषै बिकार थे, मेरा मन भागे सोई कीजै सांईयां, तूं मीठा छागै १५ साई दीने सो रती, तूं मीठा छाँग दूजा खारा होय सब, सुता जीव जाँगे १६ ज्यूं आपे देखें आपकूं, तो नैनां दे सुझ मीत मेरा महर करि, दाद देखे हुझ १७

दादू पाछितावा रह्या, सके न ठाहर लाय अर्थ न आया रामके, यह तन योंकी जाय १८

करणा ।

बीनती ।

दादू कहै दिन दिन नवत्तम भक्तिदे, दिन दिन नवत्तम नाम दिन दिन नवत्तम नेहदे, मैं बिछहारी जाम १९ सांई संसे दूरि करि, करि संक्या का नास भांनि भ्रम दुबिध्या दुख दारण, समता सहज प्रकास २० दया नीनती ।

नाही प्रगट द्वेरह्या, हैसी रह्या लुकाय संइयां पहदा दूरि करि, तूं है प्रगट आय २१ दादू माया प्रगृट हैंग्हीं, यों ने होता राम आत्त परत मिळ पेळिते, सब जीव सबहीं ठाम २२ दया करें तन अंग लगावें, भाक्त आंखांडित दवें दादू दर्मन आप अकेला, दूजा हरि सब लेवे २३ दादू साथ सिखावें आतमा, सेवा दिढ करि लेड पारब्रह्मसूं बीनती, दया करि दर्सन देऊ २४ साहिब साधु दयाल है, हमहीं अपराधी दादू जीव अभागिया, अविद्या साधी २५ सब जीव तेरि रामती, पेराम न तारे दादू कार्चे ताग ज्यूं, टूटे त्यूं जोरे २६

फूटा फीर सवार किर, के पहुचावे वोर असा कोई ना मिले, वादू गई बहोड़ि २७ असा कोई ना मिले, तन फीर नवारे बूड थें बाला करे, खे काल निवारे २८

गलै विले कि बीनती, एक मेक अरु दास अरम परम करुणां करें, तब दावें बादू दास २९ सांई तेरे डर डरों, सदा रहें भय भीत अजा सिंघ ज्यों भय घणां, दादू लीया जीति ३० पोपमस्पाल रक्षक ।

दादू पल्रक मांहि प्रगट सहीं, जे जन करें पुकार दीन दुवी तन देखिकरि, अति आतुर सिंहिं वार आगैं वीछैं संग रहे, आ उठाए भार साधु दुखी तब हरि दुखी, अैशी तिरजनहार ३१ सेवक की रक्षा करें, सेवक प्रति पाछ सेवक की बाहर चढें, दादू दीन दयाछ ३१

काया नाव समंदमें, औषट बूडै आय इंहि औतर एक अगाध बिन, दाद कींण सहाय ३३ यह तन भेरा भो जला, क्यूं करि छंघै तीर षेवट बिन कैलें तिरे, दादू गहर गंभीर ३४ भिंड परोहन लिंधु जल, भवतागर संसार राम बिनां सुझै नहीं, दाहू खेवण हार ३५ यहु घट बोहिथ धारमें, दरिया बार न पार भय भीत भयानक देखि करि, दादू करी पुकार ३६ कलिजुग घोर अंघारहै, तिसका बार न पार दादू तुन्ह विन क्यूं तिरे, समर्थ तिरजनहार ३७ कायाके बीत जीवहै, कित किस बंध्या माहि दादू आत्म राम बिन, वर्यू हीं छूटै नांहि ३८ दादू प्राणी बंध्या पंचलीं, वयूं ही छूटै नाहि नीधण आया मारिये, यह जीव काया मांहि ३९ दादू कहै तुम्ह बिन धणीन धोरी जीवका, युंही आवे जाय ने तूं सांई सत्यहैं, तो नेगा प्रगट आप एं नीषण आया मारिये, धणी न धोरी कोय दादू सो क्यूं मारिये, साहित तिरपर होय ७१ । दया बीनकी हैं। दया बीनती 🔊 📑

राम बिसुख युग युग दुखी, छख चोराती जीव

जाम मरे दम आवटे, राखण हारा पीच ४२ पोप मतियाल रचकर। समर्थ सिरजनहार है, जे कुछ करेंसु होय दादू सेवक राखिले, काल न लागे कीय ४३

ताई साचा नामदे, काल झाल मिटि जाय दाहू निर्धय हैंग्हें, कबहूं काल न खाय १४ कोई नहीं कर्तार बिन, पाण उघाग्ण हार जीयरा दुःख्या गम बिन, हादू ईहि तसार १५ जिनकी रक्षा तूं करें, ते उचेरे करतार जे तें छांड हाथ थें, ते दुवे लंलार ५६ राखण हाग एन तूं, मारण हार अनेक हादू के दूना नहीं, तूं आपहीं देख १७ इन्ह जम ज्वाला जम रूपहें, साहिब राखण हार तुम्ह बिच अनर जिन पड़ें, ताथें करों पुकार ४८ दादू जहां नहीं बिनै बिकार थें, तुमहीं राखण हार तम मन तुम्हकों सोंपिया, साचा तिरजन हार ४९ दम वानती।

बाइ कहै गम्क रसातल जातहै, तुम्ह विन सब संसार करगाँड कर्ता काहिजे, दे अवलंबन आधार ५० हादू दें। लागी जग प्रचले, घट घट सब संसार हमधें कलू न होतहै, तूं बगिस बुझांवन हार ५१ हादू आत्म जीव अनाथ नब, कर्तार उवारे राम निहोग कीजिये, जिन काहू मारे ५२ अरत जुभी औजूदमें, तहां तरे अफताब सब जग जलता देखिकारे, हादू पुकारे साथ ५३ सकल भवन सब आत्मा, निर्विष करि हरि लेख पड़्या है तो दूरि करि, कुतमल रहण न देय ५४ तन मन निर्मल आत्मा, सब काहूकी होय दादू विने विकारकी, बात न कूझै कोय ५५

बानती ।
समस्य घेरी कंघ घरि, रथले और निवाहि
मार्ग माहि न सेलिय, पीछै विहद लजाय ५६
दादू गगन गिरै तबको घरे, घरती घर छंडै
जे तुझ छाडह रामस्य, कंघको मंडै ५७
अंतरजाभी एक तूं. आत्मके आधार
जे तुझ छाडह हाथ घें, ती कीण संवाहण हार
तेरा सेवक तुन्हली, तुम्हही माथै भार
दादू हुनत रामजी, वेग उतामै पार ५८
सत छूटा दूस तन गया, वल पोहब भागा जाय
कोई घीरज नां घरे, वाल पहुता आय
संगी थाके संगक, मेरा कछू न बनाय
भाव मिक्त घन छूटिये, दादू दुखी खुनाय ५९

दारू जीयेरे चक्र नहीं, विश्राम न पाने आत्म पाणी लूपज्यूं, श्रैमें होड़ न आने ६० हया विनती०।

सद् कहे तेरी खूधी खूबी, मब नीका छात्रै सुंदर लोमा काडिड, नव कोई मानै ६१

दीवती ।

हुम्हहों तेथीं कीजियों, तो छूटैंगे कीब इसरे अमी जिनक्रो, में सादके जांडां पीव ६२ अनायों का आनिया, निरपारी आधार निर्घन का धन शमहै, दाहू शिरजनहार ६३ लाहिद दर बादू खड़ा, निसदिन करे पुकार भीग मेरा सहर करि, साहित दे दीदार ६४ दादू प्यासा प्रेमका, माहिब राम पिछाय प्रगट प्याला देह भार, मृतक लेहु जिलाय ६५ अल्हा आले मूं का, महि भरि पाला देह हमकी वेम विलाय करि, मतियाला कर लेहु ६६ तुम्हकों हमने बहुतहै, हमको तुम्हसे नांहि दादू को जिन परहरे, तूं रह नैनह सांहि ६७ तान्ह थें तबहीं होड़ सब, दरस परस दर हाल इस थें कवहूं न होइगा, ज बीतिह युग काल ६८ 🧢 तुम्हरी तें तुम्हकों मिले, एक पलकमे आय हम थें कंबहूं न होइया, कांटि कछप जे जाप ६९

'छिनविछोड • ।

लाहित तो मिल खेलन, होता प्रेम ननेह दादू प्रेम लनेह बिन, खरी दुहेळी देह ७० साहिब ली मिल खेलते, होता प्रेम सनेह प्रमट दर्सन देखते, दादू सुखिया देह ७१

तुम्हकों भावे और कुछ, हम कुछ कीया और सहर करों तो छूटिए, नहीं तो नांकी ठीर ७२ सुझ भावे तो से कीया, तुझ भावे तो नांहि हाहू गुनह गारहे, से देख्या सन सांहि ७३ खुनी तुम्हारी त्यूं करों, हमतो सानी हारि भावे वंदा बकानिए, भावे गहि कर सारि ७१ हाहू से लाहिब लेखा लीया, तो तीन काटि तूली दीया सहर समा छारिफिल किया, तो तीन काटि तूली दीया सहर समा छारिफिल किया, तो तीन काटि तूली दीया

इति वीनतीको अग संपूर्ण ॥ अग ३४ ॥ सापी २३६१ ॥

#### ॥ श्रथ साचीयृतको श्रङ्ग ॥

बहू नमा नमा निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वताधवा, प्रणामं पारंगतः '

भ्रमविद्युद्ग ।

तन देखण हारा चगतका, अंतर पूरे लाखि दादू स्पानति मो लही, दूंचा और न राखि २ साही थें मुझकों कहै, अंतरजामी आप दादू दूजा धंघरे, लाखा मेरा जाप ३ कर्तासाक्षे भूत० ।

कर्ताहै सो करेगा, दादू साक्षी भूत कौतिक हारा हैरहा, अणकर्ता अवधूत 8 दादू राजस करि उत्तिष्ठि करे, साद्यिक करि प्रतिपाछ तामस करि प्रलय करे, निरगुण कौतिग हार ५ दादू ब्रह्म जीव हरि आत्मा, खेलै गोपी काह सक्ल निरंतर मिर रह्मा, साक्षी भूत सुजाण ६

दादू जामण मरणां सानि करि, यह पिंड उपाया साई दीया जीवकों, छे जगमें आया विष अमृत सब पावक पाणी, सतगुरु समझाया मनसा बाचा कर्मना, सोइ फळ पाया ७ दादू जाणे बूझे जीव सब, गुण औगुण की जे जाणि बूझि पावक पड़े, दई दोस न दी जे ८ सुरा भळा तिर जीवके, हो वे इसहीं मांहि दादू कर्ता करि रह्या, सो सिर दी जे नांहि ९

साधु सालीभूत ।

करती हैकरि कुछ करे, उस माहि बंधावे दादू उसकूं पूछिये, उत्तर नहीं आवे १० दादू कोई उतारे आरती, कोई सेवा करि जाय केई आय पूजा करे, केई खूछावे खाय केई सेवक हैरहै, केई साधू संगति माहि केई आइ दर्सन करे, इमधे होता नाहि ११ नां हम करें करावे आरती, नां हम पीवे पिछांवे नीर करें करावें सांईथा, दादू सकल सरीर १२ करें करावें सांईथां, जिन दिया अवजूद दादू बंदा बीचिहें, सोभा कों मवजूद १३ देवे लेवे सबकरें, जिन सिरजे सब लोय दादू बंदा महल में, सोभा करें सब कोय १४

्करता साची भून १५

इति साक्षीभृतको अंग सपूर्ण ॥ अङ्ग ३५ः॥ साखी २४०६ ॥ ~~~~क्ष्यक्ष्यक्षाः

### ॥ श्रथ बेलीको श्रङ्ग ॥

दादू नमो नमो निरंजनं, नमस्कार गुरुदेवतः वंदनं सर्वताधवा, प्रणामं पारंगतः १ दादू अमृत रूपी नामले, आत्म तत्व पोषे सहजें सहज समाधिमें घरणी जल सोषे पसरे तीन्यूं लोकमें, लिपत नहीं घोखें सो फल लागे सहजमें, संदर सब लोके २ दादू बेली आत्मां, सहज फूल फल होय सहज सहज सतगुरु कहें, बूझे विरला कोय ३ जे साहिब सीचे नहीं, तो बेली वधती जाय १ हिर तरवर तत्व आत्मां, बेली करि विसतार दादू लागे अमर फल, कोई साधू सीचणहार ५

दाद सुका रूंखडा, काहे न हरिया होय . आप सीचे अमीरस, सुफल फलिया सोय ६ कदे न सूकै हंखडा, जे अमृत शीच्या आप दादू हरिया सो फलै, कलू न व्यापै ताप 9 ज घट रोवे रामजी, तीचे अभी अवाय दादू लागे अमर फल, कबहूं सूकि न जाय ८ अमर बेळि है आत्मां, खार समंदां मांहि सूके खारे नीरसीं, अमर फल लागे नांहि ९ दादू बहुत गुणवंती वेलिहै, ऊगी कालर मांहि सीचै खारै नीरसों, ताथैं निपजै नांहि १० वह गुणवंती बेळिहै, मीठी धरती बाहि मीठा पाणी सीचिये, दादू अमर फल खाय ११ अमत बेळी बाहिये, अमृतका फल होय अमृतका फल खाइ करि, मुवा न सुणीये कीय १२ हादूँ विषकी बेळी बाहिये, बिषही का फंछ होय विवही का फल खाइ करि, अमर नहीं काले कीय १३ सतगुरु संगति नीपजै, साहित्र सीचण हार प्राण बुक्ष पीवै सदा, दादू फ्लै अपार १४ द्या घर्मका रूखडा, सतसें। बधता जाय संतोष सो फूछै फछै, दादू अमर फळ खाय १५

ं इति वेळीको अक्न संपूर्ण ॥ अक्न ३६ ॥ सापी २४२१ ॥

#### ॥ श्रथ श्रविहडको श्रङ्ग ॥

दाद नमो नमो निरंजनं, नसस्कार गुरुदेवतः बंदनं सर्वेसाघवा, प्रणामं पारंगतः १ दाद संगी सोई कीजिये, जे कछि अजगम्बर होय नां वह भरे न बीछुटै, नां दुख व्यापे कीय २ दादू संगी सोई कीजिये, जे अस्थिर इंहि संसार नां वह खिरै न हम खपै, अैसी छेह विचारि ३ दाद संगी सोई कीजिये, सुख दुखका साथी दादू जीवण मरणका, सो सदा संगाती ४ दादू संगी सोई की जिये, जे कबहुं पछिट न जाय आदि अंत्य बिरडे नहीं, ता सनि यह मन लाय ५ दाद् अबिहड आपहै, अमर उपांवण हार अबिनासी आपै रहै, बिनसे सब संसार ६ दाद् अबिहड आपहै, साचा सिरजनहार 🧢 आदि अत्य बिहडे नहीं, बिनसैव आकार ७ दादू अबिहड आपहै, अविचळ रह्या समाय निह्चल रमिता रामहै, जे दीते लो जाय ८ ... दादू अबिहड आपहै, कबहूं बिहडै नांहि घटे बम्ने नहीं एकरस, सब उपानि खपे उस माहि ९ अविद्वह अंग विद्वहै नहीं, अपखट प्लिटि न जाय हादू अघट एकरस, सबमै रह्या समाय १० 🔠 इति आविहडको अङ्ग संपूर्ण ॥ अंग ३७॥ साबी २४४२॥

## ॥ अथ दूसरा भाग ॥

1

🛞 श्रीरामाय नमः। श्रीदादू द्याछवे नमः 🍪

### श्रथ स्वामी दादू दयालजी का पद लिख्यते

मध्य राग गोहा। नाम निश्चय स्रातन।
राम नाम नही छाडों भाई, पाण तजों निकट जीव जाई। टेक
रती रती कि डारे मोहि, साई संग न छाडों तोहि १
भावे छे सिर करवंत दे, जीवन मूर न छाडों ते ३
पावकमें छ डारे मोहि, जर सरीर न छाडों तोहि ३
अब दादू असी बनिआई, मिळों गोपाछ निसास बजाई ४

रामनाम जिन छाँडै कोई, राम कहत जिन निर्मेख होई। टेक राम कहत सुख लम्पति सार, रामनाम तिर खंघ पार १ राम कहत सुधिबुधि मति पाई, रामनाम जिन छाडो भाई २ राम कहत जिन निर्मेख होई, राम नामकहि कुत मछ घोई १ रामकहत को को नहीं तारे, यह तस्य दादू प्राण हमारे ४

१ उपयेषः।

मेरे मन भइषा राख कहा रे, रामनाम मोहि सहज सुनावै, उनहीं चरणमन छीन रहोरे। टेक राम नाम छे संत सुहावै, कोई कहे सब सीस सहा रे बाही सूंमन जोरे राखी, नीकै रानि छीये निवहों रे १ कहत सुनत तेरी कर्छू न जावै, पाप न छेद न सोई छहोरे दाबू रे जल हरिगुन गावी, काछही जाछही फेरि दहोरे २

#### ६ विल्ह • I

कींण विवि पाइषरे, मींत इसरा लोइ। टेक पात पीव प्रदेत हैरे, जबलग प्रगट नांति विन देखे दुख पाइष, यह लाले मन मांहिं १ जबलग नैन न देखिए, प्रगट मिले न आइ एक लेज लंगही रहे, यह दुख सह्या न जाइ १ तबलग नेहै दूरि हैरे, जबलग मिले न मोहि नैन निकट नहीं देखिए, लंग रहे क्या होड ३ कहा करो कैसें मिलेरे, तलके मेरा जीव वादू आतुर विरहणी, कारण अपणे पीव १

४ विग्रह दीनती०।

जीयरा क्यूं रहे रे, तुम्हरे दर्सण विन बेहाल । टेक परदा अंतर करिरहे, हम जीवे किहिं आधार लदा संगाती प्रीत्सा, अवके लेहु उवार ! मोपि गुनाई हैरहे, अवकाहे न पगट होइ राम सनेही संगया, बूजा नाहीं कोइ २ अंतरजामी लिपि रहे, हमक्यू जीवें दूरि तुम्ह विन ब्याकुल केसवा, नेन रहे जलपूरि ? आप अप्रलन हैरहे, हमको रैणि विहाइ दाहू दर्सण कारणे, तलकि तलकि जीव जाय ?

¥ विरद्ध उद्याहक् ।

अजहूं न निकसत प्राण कठोर, वर्सण विनां बहुत दिन बीते, सुंदर पीतम मोर । टेक डवारि पहर डवास्यूं जुग बीते, रैनि गमाई भीर अवधि गई अज्ञहूं नहीं आये, कतहूं रहे चितचोर १ कबहूं नैन नृषि नहीं देखे, मार्ग चितवत तोर दादू अैने आतुर विरहणिं, जैमें चंद चकोर २

६ संदर्भ सिगार पीनती ।

सोधनपीय जीसाजि नं मारी अवंबिगिसिलोतन जाइबनवारी। टेक साजि सिंगार कीया मन मांही, अजहूं पीव पतीजे नांही १ पीव सिल्म की अह निम जागी, अजहूं मेरी पलक न लागी २ जतन जतन करि पंथ निहारों, पीव भावे त्यूं आप संमारों ३ अब सुख दी जै जांड बलिहारी, कहे दादू सुणि विपति हमारी ४ ७ विक्ष विवादणी ।

सो दिन करहूं अविमा, साबूडा पीव पार्वमा । टेक इयूं अपने अम लगाविमा, तब सब दुख मेरा जावेगा १ पीव आपने दैन सुनावेगा, तब आनंद अम न मावेगा १ पीव घेरी प्याम मिटावेगा, तब आपही प्रेम पिलावेगा १ दे अपना दर्श दिपावेगा, तब दादू मंगल गावेगा १

तै सन सोह्यो मोर रे, रहन सकों हो रामजी । टेक तोरे नाम चित लाड़यारे, अवर न भया उदान सांईए नमझाईया, हो संग न छाड़ों यासरे १ जाणों तिल हिन बीछूटों रे, जिन पछितावा होड़ गुण तेरे रसनां जयों, सुनिसी सांई सोइरे १ भीरें जनम गमाइयारे, चीना नहीं सो सार अजहूं यह अचेत है, अवर नहीं आधारर ३ पीवकी प्रीति तौ पाड़एरे, जो सिर होवे भाग बोता अनत न जाइसी, रहिमी चरणह लागरे ४ अनतें मन निवारियारे, मोहि एकहिमेती काज अनंत गए दुख ऊपजै, मोहि एकहिसेती राजरे ५ सांई सो सहजें रसूरे, और नहीं आन देव तहां मन विलंबिया, जहां अलख अभेवरे ६ चरण कमल चित लाइयारे, भोरें ही ले भाव दादू जन अचेत है, सहजेहीं तूं आवरे ७

ं द बिरह दैराग कथनी०।

विरहनिकों सिंगार न भावे, है कोई असा गर्मामलावे। टेक विसरे अंजन मंजन चीरा, विरह विधायहु ज्यापै पीरा १ नवस्त थाके सकल सिंमारा, है कोई पीर मिटामणहाग २ देहगृह नहीं सुधि सरीरा, निसदिन चितवत चातृग नीरा ३ दादू ताहि न भावे आन, राम विना भई मृतक समान ४

अवतों मोहि लांगी वाई, उन निहचल चितलीयों चुगई। टेक आनन रूचे और नहीं भावे, अगम अगोचर तहां मन जाई रूप न रूप वर्ण कहूं केमा, तिन चरणों चित रह्या समाई १ तिन चरणों चित सहज समानां, सोरस भीनां तहां मनचाई अवतो असी बनिआई, दिप तजे अरू अमृन वाई २ कहाकों मेरा बल नांही, और न मरे अंग सुहाई पल इक दारू देवण पावे, तो जनम जनम की हाखा बुझाई ३

तू जिन छाडे केसवा, मेरे और निवारन हारही । टेक अ

दीनानाथ दयाळहै, अपगंधी सेवक जनहों १ हम अपगंधी जनमके, नख निख भरे विकार मेटि हमार औगुनां, तूं गण्या निरंजन हाण्ही २ में जन बहुत विगारिया, अन तुम्हर्श छेहु मन्हारि समर्थ मंग सांइयां, तूं आप आप उधारहो ३ तूं न विपारि केसवा, में जन भूळा ताहि हादू और निवाहिले, अवजिन छाड़ै भोहि हो ४

राम संभालिएरे, विखय दुरेली बार टिक मंझि समंदां नावरी, बूढे खंबट बाज काढण हारा को नहीं, एक राम बिन आज १ पार न पहुंचे राम बिन, भेरा भो जल माहिं तारण हारा एकर्त्, बूजा कोई नांहि २ पार परोइन ते। चले, तुम्ह खेबहु सिरजनहार भव सामर में हुबिहै, तुम्र बिन प्राण अधार ६ मोघट दरिया क्यूं तिरे, बोहिथ वैसण हार हाहू खेबट राम बिन, कोण उतारे पार ४ । १६

पार नहीं पाईएरे, राम दिना को निर्वाहनहार । टेक तुम्ह दिन तारण को नहीं, दूभर यह संसार पैरत थाके केलवा, खुज़ै बार न पार १ विखम भयांनक भी चला, तुम्ह दिन भागे होय तूं हरि तारण केलवा, दूचा नांठी कोय २ तुम्ह दिन खेवट की नहीं, क्षीतर तिस्वी नहीं जाय भेषद भेग दूबिहै, नांहीं आन उपाय ३ यह घट औषट विखमहै, दूबत माहि सगैर दादू कायर राम विन, मन नहीं बांधे धीर ४

क्यूं हम जीवें दालगुनांई, ज तुम्ह छाउह नमर्थ सांई। टेक जे तुम्ह जनकों मनिह विनाग, तो दूसर कोण संभाछनहारा १ जे तुम्ह परहार रहोन नारे, तो सेवक जाय कोनक दारे २ जे जन सेवक बहुत विगारे, तो साहिब गरवा दोस निवारे ३ समर्थ सांई साहिब मेग, दादू दास दीन है तेरा ४

रुपूं करि मिळे मोकों रामगुलांई,यह विषया मरे बलि नांही टिक यह मन मेरा दहदिल धारी, नियरे राम न देख न पारी १

जिहा स्वाद सब रस लागे, इन्द्रिय भोग विषेकों जागे र श्रवणहुं साच करे नहीं भावे, नैन रूप तहां दिखलुभावे र काम कोय करे नहीं छीजे, लालि लागि विषे रसपीजे ४ दादू देख मिले दुर्य साई, विषे विकार बसे मन माई

ef i

जोरे भाई राम दया नहीं किन्ते, नवका नाम खंबट होने आपं, यो बिन वयूं निम्न निरते।टेक करणीं कठिन होत नहीं मंग्पे, क्यूं करिए दिन भगते टालिच लागि पगत पावकमें, आपहीं आपे जरते १ सादिह सेग विषे नहीं छूंद, मन निहचल नहीं धरते खाड हलाइल सुत्त के ताई, आपेंही पांचे मस्ते २ मैं कामी कपटी कीष कायामें, कृप पगत नहीं उन्ते करवत काम लीलघरि अपनें, आपहिं आप विहरते हैं हरि अपनां अंग आप नहीं छाड़े, अपनी आप विचरते पिता क्यूं पूतकों मारि, हांडू यों जन तिरते ४

तीलमं तुं जिन मारे मोहि, जोलम में देखीं नहीं तोहि। टेक अव हे बिलूर मिलन कैमें होइ, इहिं विधि बहु। नि चीहैं कोड १ हीनद्याल दर्श करि जोड, सब सुप आनंद तुम्हथें होइ ३ जन्म जन्म के बंधन खोइ, देखन दादू अहनिस शेइ ४

#### १८ भीति अपंडितः।

संग न छाडों मेरा पावन पीव, मैं बाले तेरे जीवन जीव । टेक रंग तुम्होर सब सुख होड़, चरण कमल सुख देखों ताहि १ अनेक जतन करि पाया सोड़, देखों नैनडु तो सुख होई २ सरिण तुम्हारी अंतरवाम, चरण कमल तहां दह निवास ३ अव दादू मन अनंत न जाड़, अंतर बिध रह्यों ल्योलाइ ४

नहीं मेहीं राम नहीं मेहीं, में तोशी छायो नहीं महों चिन तुम्हतीं बांधा नहीं महीं। टेक में तुम्ह कार्जे ताछावेछी, हिवैकि ममूने जाड ममही १ साहिति तूंने मनतीं गाढी, चरण समानों केही परि काढा २ रामि हिरदे तूंमहारी सामी, में दुहलें प्राम्यों अंतरजामी ३ हिवैन मेहीं तूं सामी महारी, दाबू मनमुख सेवक्दांरी ४

रामसुनहुं विपति हमारीहो, तेरी मूर्तिकी बलिहारीहो। टेक

मैजु चरण चित बांहनां, तुन्हे सेवकता घरणां १ तेरे दिन प्रति चरण दिखामनां, कीरदया अंतर आमना २ जन दादू विषत सुनामनां, तुन्ह योजिंद तपति बुझामनां ३ २१ वस दीवदीर ।

कोणभांति भछमाने मुमांई, तुन्ह भावेगो में बांनतनांही। देक के भछ मानें नार्च गार्थ, के भछ मानें लोकरिझाए १ के भछ मानें तीर्थ हाए, के भछ मानें मूदमुद्दाए १ के भछ मानें तदा वधाए, के भछ मानें भय देशकी ३ के भछ मानें बटा वधाए, के भछ मानें भनम छमाए ४ के भछ मानें बनवन होते, के भछ मानें मुखदिन बोले ५ के भछ मानें बदा विद्यार्थ, के भछ मानें करवन छीए १ के भछ मानें बहा जियानी, के भछ मानें अधिक धियानी ७ जेतुम्ह भावे तो तुम्हण आहि, बाहू न जाणे कहिनमक्षाहि ८

दार सचुनित सांई नां मिले, भावे भेष बनाय भावे कावत दर्व सुख, भावे तीर्थ लाघ, १ दादू जेतूं समझै तो कहीं, साचा एक अलेख डाल पान तांजे मूल गांह, क्या दिखलांवे भेख १

रहे पर मजन गुन रस्तनः । अहा गुन तार और नुन सार गुनाई; तुम्हरूत कीहा ता सें; जानत नहीं । देक

तुम उपकार कीये हरि केते, सो हम दिनरि गए आप उपाइ अ में मुख गांव, नहां प्रातिपाल भएहा गुसांई १ मखानिख मान काएहा मनीवम, उदम अधार दीए अत्र पान जहां जाय भस्मह्नै, तहां तें राखिलिए हो गुनांई २ दिन दिन जांनि जतन करि पाखे, सदा समीप रहे अगम अपार किए गुन केते, कवहू नांहि कहे हो गुनांई ३ कवहू नाहि न तुम तन चितवत, माया मोह परे दादू तुन्ह तांज जाइ गुनांई, विषया मांहि जरे हो गुनांई २३ विषय अधीरन ।

कैंने जीवीए रें सांई संग न पास,
चंचल मन निहचल नहीं, निमदिन फिरे उदास । केट निह नहीं रे रामका, प्रीति नहीं प्रकास
साहिवका समरण नहीं, करें मिलनकी आस १
जिन देखे तूं फुलियारे, पाणीपिण्ड बंघाणा मांस
सो भी जीलवाल जायगा, झूठा भाग विल्लास २
ता जीवे में जीवनारे, समरे सासें सास
दादू प्रगट पीव मिले तो, अन्तर होय उजास ३
र४ हिंगेप्टेम॰।

जियस मेरे समिर सार, काम क्रोध मद तिज विकार। टेक तू जिन भूळे मन गमार, सिर भार न छीजे मानि हार सुणि समझाय बार बार, अजहूं न चते हो हासियार १ क्रोरे तैसे भव तिरए पार, हादू अवधे यह विचार २

जीयरा चेती रे जिनजार, है जैं हरिसों प्रीति न की ही जनम अमोलिक हारे। टेक वर वर मझायो रे जीयरा, अवेत न होह गवारे यह तन है कामदकी गुडिया, कछू एक चेति विचारे १ तिल तिल तुझकों हाणि होत है, जे पल राम विसारे भी भारी दादू के जीवमै कहो, कैसे कार डारे २

२६ ।

तासुखकों कही क्या की जै, जाथें पछ पछ यह तन छी जै। टेक आसण कुंजर सिरछत्र घारे जै, ताथें फिरि फिरि दुख नहीं जै १ सेज समारि सुंदरि नंग रमी जै, याइ हछाहछ श्रमि मरी जै २ बहुविधिभो जनमानि रुचिछी जै,स्वाद संकुटश्रमि पासि परिजै ३ ए ताजि दादू प्राण पती जै, सब सुख रसना राम रमी जै ४

मन निर्मेळ तन निर्मेळ भाई, आन उपाय विकार न जाई। टेक जो मन कोई छातो तनु कारा, कोटि करै नहीं जाहिं विकारा १ जो मन विष हरतो तनु भनंगा, करै उपाय विषे पुन संगा २ मन मैळा तन उज्जळ नांहीं, बहुत पचिहारे विकार न जांही २ मन निर्मेळ तन निर्मेळ होई, दादू साच विचारे कोई १ १८ उपरेस विवासने।

में में करत सबै जग जावे, अजहूं अंध न चेते रे
यह दुनियां सब देखि दिवानी, भूलिगए हैं केते रे। टेंक
में मैरे मै भूलि रहे रे, साजन सोई विसारा
आया हीरा हाथ अमालिक, जन्म जुवा ज्यूं हारा १
लालच लोभें लागि रहे रे, जानत मरी मेरा
आपिह आप विचारत नांहीं, तूं काको को तेरा २
आवत है सब जाता दीमें, इनमें तेरा नांहीं
इनसें लागि जनम जिन खाँवे, मोधि देखि सचु मांहीं ३
निहचल में मन मांने मैरा, सांई मों बनिआई

दादू एक तुन्हारा साजन, निज यहु सुरकी छाई ४

१६ विचार ।

का जीवनां का मरनां रे भाई, जो तें राम न रमिल अघाई । टेक का सुख नंपित छत्रपति राजा,वनखंड जाय वले किहिं काजा १ का विद्यागुन पाठ पुरानां, का मूर्ख जो तें राम न जानां २ का आसन करि अहनिस जागे,का फिर सोवत राम न छागे ३ का मुक्ताका वंधे होई, दादू राम न जाना सोई ४

३० प्रपदेस विवामनी ।

मनरे राम विना तन छीजै, जब यह जाय मिछै माटीमै तब कही कैसें कीजै, । टक पानर परित कंचन करि छीजै, सहज सुर्ति सुखदाई माया बिछ विषे फल लागे, ता परि भूलि न भाई १ जवलग प्राण पिंडहै नीका, तवलग ताहि जिन भूलै यह संसार सें बलके सुखन्यूं, ता परी तूं जिन फूलै २ औसर यह जानि जग जीवन, समाझे देखि सुचुपावै अंग अनेक आन मित भूलै, दादू जिन डहकावै ३

३१ काळ चितायनी० ।

मोह्यो मृग देखि वन अंधा, स्झत नहीं कालके फंघा। टेक कूट्या फितर सकल वन मांही, सर सांधे सिर स्झत नांही १ उदम दमातो वनके ठाट, छाडिचल्यो सब बारह वाट २ फंध्यो न जाने वनके चाय, दादू स्वादि वधानों आह ३ ३२ स्वरणनाम चितामनी १।

काहे रे मन राम विसार, मनवा जनम जाय जीव हारै। टेक मात विताको बंघन भाई, सबही खन्नां कहा सगाई १ तन धन जोवन झूठा जाणी, राम हुदै धारे सारंग प्राणी २ चंचळ चितवत झूठी माया, काहे न चेते सा दिन आया ३ दादू तन मन झूठा कहिए, राम चरण गृहि काहे न रहिए ४ ३३ सन्खदेह महिग्रं।

अता जन्म अमोलिक भाई, जामें आइ मिले रामराई। टेक जामे प्राण प्रम रस पीवे, सदा सुद्धाग सेज सुख जीवे १ आत्म आय रामसी राती, अखिल अमर घन पावे धाती २ प्रगट दर्सन प्रसन पावे, परम पुरुष मिलि मांहि समावे ३ अता जनम नहीं नर आवे, सो क्यूं दादू रतन गमावे ४ ३४ उपदेन विवाननी ।

कोंण जन्म कहां जाता, अरे भाई रामछाड़ि कहां राताहै। टेक में मैं मेरी इनसों लागि, खाद पतंग न सुझै आगि १ विषया सो रत गर्व गुमान, कुंचर काम बंध अभिमान २ लोभ मीह मद माया फंघ, ज्यूं जल मीन न चेते अंघ ३ दादू यहु तन योंहीं जाड़, राम विमुख मिरगए विलाइ ४

मन मूखी तें क्या कीया, कुछ पीव कारन वैराग न छीया रे तें जप तप साधी क्या दीया। टेक रे तें करवत कासी दकसद्धा, रे तूं गंगामांहें नां वद्धा रे तुं विरहणि ज्यूं दुख तां श्रद्धा १ रे तुं पाळ पर्वत नां गह्या, रे तें आपहि आपा नां दद्धा रेतें पीव पुकारी किंद कह्या, होड़ प्यास हरिजळ नां पीया २ रे तूं वज्ज न फाटोरे हिया, धृक जीवन दादू ए जीया ३

क्या कीजै मनवा जनमकीं, राम न जपहि गंवारा

मायाकें मद मातो वहै, भूछि रहे लंसारा । टेक हदै राम न आवही, आवे विषे विकास रे हिर मार्ग स्झै नहीं, कूप परत नहीं वारा रे १ आपा अग्निज आपमे, ताथें अहिनस जरे सरीस रे भाव भक्ति भावे नहीं, पीवे न हार्रज्ञ नीसरे ३ में मेरी सब स्झई, स्झै माया जालो रे राम नाम स्झै नहीं अंघ न स्झै कालों रे ३ औतें ही जनम गमाइया, जित आया तित जाइ रे राम रसायन नां पीया, जिन दादू हेत लगाए रे ४

इनमें क्या छी ने क्या दी जै, जन्म अमोलिक छी ने। टेक सोवत स्वप्ना होई, जागे थें नहीं कोई १ मृगतृष्णा जल जैसा, चेति देखि जग अमा २ बाजी श्रम दिखावा, बाजीगर उहकाबा ३ दादू संगी तेरा, कोई नहीं किसकेरा १

खालिक जागै जियरा साबै, क्यूं कार मेला होवै। टेक ज़ एक नहीं मेला, ताथें प्रेम न खेला १ भूई संग न पावा, सोवत जनम गमावा २ ाफिल नींद न लीजै, आयु घटै तन लीजै ३ दादू जीव अपानां, झूठ श्रम भुलानां ४ १६ पहरा राग्नंगली गौंदों।

पहळे पहरे रैनिदे विणिजारिया, तूं आया इहिं संसार वे माया दा रस पीवण ळागा, विसच्चा सिरजनहार वे सिरजनहार विसारा किया पसारा, मात पिता कुछनारि वे झुठी माया आप बंधाया, चेतै नहीं गंमार वें गंवार न चेते ओगुन केते, बंध्या सब परिवार वे दादू दास कहै बणिजारा, तूं आया इहिं संसार वे १ दुनै पहरै रैणिदै बणिजारिया, तूंग्ता तरुणी नाछि वे माया मोहै फिरै मतिवाला, राम न सक्या संभालि वे राम न संभाले रतानाले, अंघ न सूझे काल वे हरि नहीं ध्याया जनम गमाया, दह दिल फुटा ताल वे दह दिस फुटा भीर न खूटा, छे खांड वण सालु वे दावू दास कहै बाणिजारा, सूरता तरुणी नालु वे २ तींजे पहरे रेणिदै बाणिजारिया, तें बहुत उठाया भार वे जो मन भाया सो करि आया, नां कुछ किया विचार वे बिचार न कीया नाम न छीया, क्यूं कारि छंघै पार वे पार न पांवे फिर पछितावे, हुवण छंगा धार्वे हुवण लगा भेरा भगा, हाथ न आया सार व वादू दास कहे बणिजारा, तें बहुत उटाया भार वे ३ चौथे पहरे रैणिरै बणिजारिया, तूं पका हूवा पीर वे जीवन गया जरा वियापी, नाहीं सुध सरीर वे सुध न पाई रैनि गमाई, नैनहु आया नीर वे भो जल भेरा डुवण लागा, कोई न बंधे धीर वे कोई घीर न बंधे जमके फंधे, क्यूं करि लंधे तीर वे दादू दास कहै विणिजारा, तूं पका हुवा पीर वे 8 ४० उपदेम चिन्तामनी ।

कोहरे नर करहु उफाण, अत्य काल घर घोर समाण। टेक

पहिके बिलवन्त गए विलाइ, ब्रह्मा आदि महेश्वर जाइ १ आगें होते मोटे मीर, गए छाडि पैकम्बर पीर २ काची देह कहा गर्वानां, जे उपज्या सो सबै विलानां ३ दावू अमर उपावण हार, आपही आप रहे कर्तार ४ ४१ हितीजपरेस०।

इतघर चोर न मूलै कोई, अन्त रहे जो जानें सोई। टेक जागुहु रें जन तत न जाइ, जागत है सो रह्या समाइ १ जतन जतन किर राखहु सार, तसकर उपजै कोंण विचार २ इव किर दादू जांणें जे, तो साहिब सरणागति छे ३

४२ उपहेशिचना ०।

मेरी मेरी करत जग खीनां, देखतही जाल जाने काम क्रींघ तृष्णां तन जाले, ताथें पार न पाने। टेक मूर्ख ममता जन्म गमाने, मूलि रहे हहिं वाजी बाजी गरकों जानत नांहीं, जन्म लमाने वादी १ परपंच पंच करें बहुतेरा, काल कुटम्बके तांई विषके स्वाद सबे ए लागे, ताथें चीवत नांहीं २ एता जियमें जानत नांहीं, आय कहां चलिजाने आगे पीछे समझत नांहीं, मूर्ख यूं डहकाने ६ सब भ्रम भानि भल पाने, सोधे लेहु सो सांई सोई एक तुम्हारा साजन, दादू दूसर नांही ४

गर्व न कीजिए रे, गर्वें होइ विनास गर्वें गोविन्द नां मिले, गर्वें नरक निवास। टेक गर्वें रसातल जाईए, गर्वें घोर अंधार गर्ने भो जल हुविए, गर्वे वार न पार १ गर्ने पार न पाइए, गर्वे जमपुरि जाइ गर्ने को छूटे नहीं, गर्वे बंधे आह २ गर्ने भाव न ऊप जै, गर्वे भक्त न होय गर्ने पीव क्यूं पाइए, गर्व करे जिन कोय ३ गर्वे बहुत विनास है, गर्वे बहुत विकार दादू गर्व न कीजिये, सनमुख सिरजनहार ४ ४४ मन०।

हुतियार रहि मन मारैगा, सांई सत्तगुरु तारैगा। टेक मायाका झुख भावे रे, मूर्ख मन वारावे रे १ झूठ साच करि जांना रे, इन्द्रिय खाद शुळानां रे २ दुखकों सुख करि मानें, काळ झाळ नहीं जानें रे ३ दावू कहे समझावे, यहु औसर बहुरि न पावे रे ४

४५ विचार०।

तूंहै तूंहै तूहै तेरा, मैं नहीं में नहीं में नहीं मरा। टेक तूंहै तेरा खगत उपाया, मैं मैं मेरा धंधे छाया १ तूंहै तेरा खेछ पतारा, मैं मैं मेरा कहै गंमारा २ तूंहै तेरा सब संसारा, मैं मैं मेरा तन सिर भारा ३ तूंहै तेरा काछ न खाइ, मैं मैं मेरा मारे मारे जाइ ४ तूंहै तेरा रह्या समाइ, मैं मैं मेरा गया विछाय ५ तूंहै तेरा तुम्हही मांहि, मैं में मेरा मैं कुछ नांहिं ६ तूंहै तेरा तूंही हाइ, मैं मैं मेरा मिल्या न कोइ ७ तूंहै तेरा छंधे पार, दादू पाया ज्ञान विचार ६ साहिवजी सत्य मरारे, छोग झखें वह तेरा रे। टेक जीव जनम जव पाया रे, मस्तक छेख छखाया रे १ घट बचे कुछ नांहीं रे, कर्म छिख्या उस मांहीं रे २ विधाता विधि कीहां रे, तिरिंज सबनकों दीहां रे ३ संमर्थ तिरजनहारा रे, सो तेरे निकट गंवारा रे ४ सक्छ छोक फिर आवे रे, तो दादू दीया पावे रे ५

पूरिरह्या परमेश्वर मेरा, अण मांग्या देवे बहु तेरा। टेक सिरजनहार सहज में देइ, तो काहे धाइ मागि जन छेइ १ विस्तिभर सब जगकों पूरे, उद्गंकाज नर काहे झूरे २ पूर्क पूराहे गोपाल, सबकी चींत करें दरहाल ३ समर्थ सोई है जगनाय, दादू देखु रही संगसाय ४

रामधनखातनखूटेरे, अपरंपार पारनहीं आवे आधिन टूटेरे। टेक तसकर छेड़ न पावक जारे, प्रेम न छूटे रे चंहु दिस पसची विन रखवाले, चोर न छूटे रे १ हिर हीरा है राम रसायन, सरस न स्कै रे सदू और आधि बहु तेरी, तून नर कूटे रे २ ४६ विष्ठुप मनप्रप्र कावत जीवन । प्रेम विमुख जग मारे मारे जाय, जीवे संत रहें ह्योलाय। टेक छीन भये जे आत्म रामां, सदा सर्जीवन कीये नामां १ अमृत राम रसायन पीया, ताथें अमर कवीरा कीया २ राम राम किह राम समानां, जनरे दास मिले भगवानां ३ आदि अत्य केते काले जांगे, अमर भए अविनाती लांगे ४ राम रसायण दादू मांत, अविचल भये राम रंग राते ५

#### ५० गौचनिर्नय०।

निकट निरंजन लागि रहे, तव हम जीवत मुक्ति भये। टेक मारे करि मुक्ति जहां जग जाड़, तहां न मेरा मन पतयाइ १ आगें जन्म लहें अवतारा, तहां न माने मन हमारा २ तन लूंटें गति जो पद होई, मृतक जीव मिले सब कोई ३ जीवत जनम सुफल करिजानां, दादू राम मिले मन मानां ४

प्र अचिरज हैगन् प्रश्न०।

कादर कुद्रति छखी न जाइ, कहां थैं उपने कहां समाइ। टेक कहां थें की ह पवन अरु पाणी, घरनि गमन गति जाइन जाणी १ कहां थें काया प्राण प्रकासा, कहां पंच मिळि एक निवासा २ कहां थें एक अनेक दिखावा, कहां थें सकछ एक है आवा ३ दादू कुद्रति बहु हैरानां, कहां थें राखि रहे रहिमाना ४

प्रविताकी सामी। 1

रहे निराला सब करें, काहू लिपत न होइ आदि अंत्य भाने घडे, लैसा समर्थ सोइ १ सुरमनहीं सब कुछ करें, यों कल धरी बनाइ कोतिय हारा है रह्या, सब कुछ होता जाइ २

#### ध्रे प्रचा० पर्ः।

असा राम हमारे आवे, वारपार कोई अंत न पावे । टे हिल्का भारी कहा न जाइ, मोल माप नहीं रह्या समाइ कीमित लेखा नहीं प्रमाण, सब पचिहारे साधु सुजाण २ आगो पीछो परमित नांहीं, केते. पारप आविह जांहीं ३ आदि अंत्य मध्य कहें न कीई, दाद देख अचिरज होई ३० ४४ मश्रीतर ।

कींण सब्द कींण प्रखणहार, कींण सुति कहु कींण विचार। टेक

कोंण सज्ञाता कोंण ज्ञियान, कोंण उनमनी कोंण घियान १ कोंण सहज को कोंण समाध, कोंण भक्ति कहु कोंण अराध २ कोंण जाप कहु कोंण अभ्यास, कोंण प्रेम कहु कोंण पियास ३ सेवा कोंण कहु गुहंदव, दादू पूछै अलख अभेव ४

आपा मेटे हरि भजे, तनमन तजे विकार निर्वेरी सब जीवसों, दादू यह मत सार १ आपा गर्व गुमान तजि, मद मंछर अंहकार गहै गरीवी बंदगी, सेवा सिरजनहार २

पृद्द मक्षी ।

में नहीं जानों तिरजनहार, ज्यूहे त्यूंही कहीं करतार । टेक समतक कहां कहां करपाइ, अविगत नाथ कही समझाइ १ कहां मुख नैनां श्रवनां सांई, जानराय सब कही गुताई २ पेट पीठ कहां है काया, पड़वा खोळि कही गुरुराया ३ ज्यूं है त्यूं कहि अंतरजामी, दादू पूछै सतगुरु खामी ४ ५७ उत्तरकी सापी०।

ादू तवे दिसा सो सारिखा, सबै दिसा मुख वैन वि दिसा श्रवणह सुणै, सबै दिसा कर नैन, वै दिसा पंग सीस है, सबै दिसा मन चैन वि दिसा सनमुख रहे, सबै दिसा अंग अन प्रम्यानगञ्जन ।

अलख देव गुरु देहु बताइ, कहां रहो तृभवन पतिराइ । टेक धरती गगन वसहु कविलास, तृहूलोक मै कहा निवास १ जल थल पावक पवनां पूरि, चंदा सूर निकट के दूरि २ मंदिर कोंण कोंण घरवार, आतण कोंण कहीं कतीर ३ अछख देवगति छखी न जाइ, दादू पूछै कहि लमझाइ ४

प्र उत्तरकी सापी०।

दादू मुझहीं माँहै भै रहूं, भें मेरा घरवार मुझही माह मैं बतीं, आप कहे कर्तार १ दाद मैंहीं मेरा अरस मै, मैही मेरा थान मैंहीं मेरी ठौरमे, आप कहै रहिमांन २ दादू भैही सेरे आतिरे, मैं मेरे आधार मेरे तिक एमै रहूं, कहै तिरजनहार ३ दाद मैंहीं मेरी जातिमे, मैहीं सेरा अंग महीं मेरा जीवमें, आप कहे प्रसंग ४

g े रमकी ० ।

राम रत मीठा रे; कोई पीवै साधु सुनाण सदा रस पीवे प्रमतीं, सो अविनासी प्राण । देक इंहि रत मुनि लागे सबै, ब्रह्मा विष्णु महेत सुरनर साधु संतजन, सो रस पीवे सेस १ तिध साधिक जोगीजती, सती सबै सुखदेव पीवत अंत न आवई, कैसा अलख अभेव २ इंहिं रस राते नामदेव, पीपा अह रैदास पीवत कवीरा नांथ क्या, अजहूं प्रेम पियास ३ यह रस भीठा जिन पीया, सो रस मांहिं समाय मीठे मीठा मिळिरह्या, दादू अनत न जाय ध

221

मन मतिवाला मद पीवै, पीवै वारं वारो रे

हिरिस्त रातो रामके, सदा रहे इक तारी है। टेक भाव भाक्ते भाठी भई, काया कसणी सारो है पोता मेरे प्रेमका, सदा अखेंडित घारो है १ बह्म अग्नि जोवन जरे, चेतन चितिह उजाती है सुमित कछाछी सारवे, कोई पीवे विरखा दासो है १ आपा घन सब सोंपिया, तवरस पाया सारो है प्रीति पिया छै पीवहीं, छिनि छिन वार्रवारो है १ आपा पर नहीं जांणियां, भूलो माया जालों है दाबू हरिस्स जे पीवे, ताको कदेन छागे कालो है १

18

रस के रसे या छीन भए, सकछ सिरोमणि तहां गए। टेक राम रसायण अमृतमात, अविचल भए नरक नहीं जाते १ राम रसायण भिर्ग भिर्वे, सदा सजीवन जुग जुग जीवे २ राम रसायण तृभवन सार, राम रसिक सब उतरे पार ३ दाई अमळी बहुर न आए, खुख सागर ता मांहि समाए १

तप न रोझे मेरा निज भर्तार, ताथें कीजे प्रीति विचार । टेक भाचारणी रुचि भंग बनांवे, सील साच नही पीवकों भावे १ मी न भावें करें सिंगार, डिंभपणे रीझे संसार २ जी ये पतिव्रता है है नारी, सो धन भावे विचाहि विचारी ३ पीव पहिचाने आंन नहीं कोई, वादू सोई सुहागनि होई ४ ६४ साचित्रकेंट ।

सब हम नारी एक भर्तार, सब कोई तन करें सिंगार । टेक

आरित अपनी पीवकों धानै, मिछे ना है तब अंग छगानै २ अति आतुर ए खोजत डोछै, बानि परी विवोगनि बोछै ३ सब हम नारी दादू दीन, देय सुहाग काहूं संग छीन ४

EE I

सोई सुहागिन ताच तिंगार, तनमन छाय भने भर्तार । ट्रेक भाव भाक्ति प्रेम रुपोछाँदै, नारी सोई सार सुखपाँदै १ सहज सतोष सीछसद आया,तव नारीनेह अमोछिक पाया २ तनमनजोवनतोंपिसवरीहां,तव कंत रिझाय आपविसकी हां ३ दादू बहुर विवोगिन होई, पीव सुंप्रीति सुहागिन सोई १ ६० वसार ।

तव हम एक भए रे भाई, मोहन मिछि ताची मन आई। टेक पारत परित भए सुखदाई, तव दुतिया दुर मित दूर गंमाइ १ मिछियागरपरमिडिलिपाया, तव बंसवरण कुळख्म गमाया २ हरिजलनीरिनिकट जवआया, तव बूंदबूंद मिलिसह जतमाया ३ नाना भेद भ्रम सब भागा, तव दादू एक रंगे रंग लागा ४

अछह राम छूटिगया भ्रम मोरा,
हिंदू तुरक भेद कुछ नाही, देखों दर्भण तोरा। टेक
सोई प्राण पिंड पुन सोई, सोई छोही मांसा
सोई नैन नासिका सोई, सहजें कीह तमासा १
श्रवणों सब्द बाजता सुणिए, जिह्ना मीठा छोगे
सोई भूख सवनकों व्यापै, येक जुगित सोई जागै २
सोई संधि बंध पुन सोई, सोई सुख सोई पीरा
सोई इसत पाव पुन सोई, सोई एक सरीम ३

यह सब खेळ खाळिक होर तेरा, तुमहीं एक कार छोड़ां दादू जुगति जांनिकार औसी, तब यह प्राण पतीनां ४ ६८ पंच प्रचार ।

भाई अैता पंथ हमाग,
है पक्ष रहित पंथ गहि पूरा, अवर्ण एक अधारा। टेक
बाद विवाद काहू सो नांहीं, मांहीं जगत थें न्यारा
समदृष्टीसु भाय सहज में, आपिह आप विचारा १
में ते मेरी यह मित नांहीं, निर्मेरी निरकारा
पूर्ण लंबे देखि आपापर, निरांछेश्र निर्धारा २
काहू के संग मोह न मिता, संगी निरजनहारा
मनहीं मनस्ं समिझ स्थानां, आनंद एक अपारा ३
काम करपनां कदे न कीजें, पूर्णब्रह्म पियारा
इंहि पंथ पहुंचि पारमहि दादू, सो तत सहज संभारा ४

असो खेळ बन्यों मेरी माई, कैसें कहू कछू बान्यूं न जाई। टेक सुरनर मुनिजन अचिरज आई, राम चरण कोऊ मेद न पाई १ मंदिर मांहे सुर्ति समाई, कोडु है तो देहु दिखाई २ मनहिविचार करहु ट्याेळाई,दीवासमानां जाति कहां छिपाई ३ हैह निरंतर सुन ट्याेळाई, तहां कोंण रमे कोंण स्ता रे भाई ४ दादू न जांने ए चतुराई, सोई गुरु मेरा जिन सुधि पाई ५

भाई रे घरहीं में घर पाया, सहज समाय रह्यों ता माहीं, सतगुरु खोज बताया । टेंक या घर काज सबै फिरि आया, आपें आप छखाया

৩০ সন্তা ৷

खोिल कपाट महल के दिहि, थिर अस्थान दिखाया १ भयो भेद श्रम सब भागा, साचा तोई मलाया विंह पर जहां जीव जावे, तामै सहज समाया २ निहचल सदा चले नहीं कबहूं. देख्या सब मैं सोई ताहीं सों मेरा मन लागा, और न दूजा कोई ३ आदि अत्य सोई घर पाया, अब मन अनत न जाई दादू एक रंगे रंग लागा, तामे रह्या समाई ४

७१ विचारः ।

इत है नीर नहांवन जीग, अनंतही भ्रम भुखा रे छोग। टेक तिहिं तट हाए निर्मेख होड़े, वस्तु अगोचर छखे रे लोई १ सुघट घाट अरु तिरवी तीर, बले तहां जगत गुरु पीर १ हादू न जांने तिनका भेव, आप खखावे अंतर देवं १

अता ज्ञान कथा नर ज्ञानी, इंहिघर होय सहज सुखजानी। टेक गंग यमुन तहां नीर नहाइ, सुख मन नारी रंग लगाइ आप तेज तन रह्यो समाइ, मैं वाल ताकी देखों अघाइ १ बात निरंतर तो समझाइ, विन नैनहुं देखे तहां जाइ हाहू रे यह अगम अपार, तो चन मेरे अधर अधार १

७३ सन संगति ।

संत संगति मगन पाइए, गुरु प्रसादै राम गाइए। टेक आकासपरणी घरीजे घरणी आकासकी जे, सुनिमां है खब्दी जे १ नृषमुक्ताहळमां हैं मायरआयो, अपणीपियाहूं पावतस्वी जतपायो २ सोच सायर अगोचळ हिए, देव देहु रे माहै कींण कहिए १ हरिको हितार्थ असोळखेन कोई, दाहूजे पीव पावे अमरहोई ४

### ৩৪ ঘক্রে -

अवतो अैनी बनि आई, रामचरन विन रह्यो न जाई । टेक सांईकों मिलिवे के कारण, तृकुटी संगम नीर बहाई चरणकमलकी तहां स्योलागै, जतन जतनकरि प्रीति बनाई १ जें रस भीनां छाव रिजावै, खुंदरि सहजें संग समाई अन्हद बाने बाजण लागे, जिह्या हीणे कीरति गाई २ कहा कहाँ कछू बरनी न जाई, अवगति अंतर जोति जगाई दाद उनको सरम न जांने, आप सुरंगे बन बजाई र

७५ मा।

नींकें राम कहत है बपुग, घरमाहै घा निर्मल राखे, पंची घोवे काया कपरा । टेक मइज समस्पण स्मःण लेवा, तृवेणी तट संज्ञम सपरा सुंदारे सनमुख जागण लागी, तहां मोहन मेरा मन एकरा १ विन रसना मोहन गुनगावै, ताना वाणी अनुभव अपरा दादू अनहद अतें कहिए, भक्ति तत यहु मार्थ सकरा १ ७६ पनमागायज्ञी ।

अवधू कामधेनु गहिराखी, ्रे ति की ही तत्र अमृत श्रवै, आग चारन नाखी। टेक नुखितां पहली उठि गरजे, पीछें हाथ न आवे भूखी भछें दूध नित दूणां, यें। या धेनु दुहाँवें १ ज्यूं ज्यूं खीण पड़ै त्यूं दुझे. मुक्ती मेल्या मारै घाटा रोकि घेरि घर आणे, बांधी कारंज सारे २ सहजें बांबी कद न छूड़े, कर्म बंधन छूटि जाई काटै कर्म सहज सों बांधे. सहजें रहे समाई ३

छित छित माहि मनोर्थ पूरे, दिन दिन होय आनंदा -दादू सोई देखतां पांचे, किछ अजरावर कंदा ४

७५ वचा ।

जबघट प्रगट राम मिले,

आहम मंगल बार चहूं दिस जनम, सुफल करि जीति चले। टेक भगति मुक्ति अभय करि रखे, सकल सिरोमणि आए कीए निगुंण राम निरंजन आपे, अजराबर उर लाय लीए १ अपने अंग संग करि रखे, निर्भय नाम निसान बजावा अविगति नाथ अभर अविनासी, परम पुरुष निज सो पावा २ सोई बढ भागी सदा सुहागी, प्रगट प्रीत्म संग भए पाषू भाग बढ़े बर बरिकें, सो अजराबर जीति गए ३

रमईया यह दुख सालै मोहि,
सहज सुहागन प्रीति प्रेमरन, दर्सण नांही तोहि। टेक अंग प्रतंग एकरस नांहीं, सदा समीप न पानै ज्यू रसमें रस बहुर न निकसे, अने होन आहे १ आत्म लीन नहीं निसवासुर, भक्ति अखंदित सेवा सनमुख सदा परस पर नांहीं, ताथें दुख मोहि देवा १ मगन गलित महारस माता, तूहै तवलग पीजें दाबू जवलग अंत न आहे, तवलग देखण दीजें ३

**७६ गुरु।विचार स्रांबि० ।** 

गुरु मुख पाइए रे, अैसा ज्ञान निचार समझि समझि समझ्या नहीं, छागा रंग अपार । टेक जाण जाण जाण्या नहीं, अैसी उपजे आड बूझ बूझ बूझ्या नहीं, टोरी लागा जाइ १ लेले ल लीया नहीं, होल रहीं मन मांहिं राखि राखि राख्या नहीं, मैं रल पीया नांहिं २ पाय पाय पाया नहीं, तेजें तेज लमाइ, कीर करि कुल कीया नहीं, आत्म अंग लगाई ३ खेलि खेलि खेल्पा नहीं, सनमुख लिरजनहार देखि देखि देख्या नहीं, सदू लेवक लार ४

581

बाबा गुरुमुख ज्ञाना रे, गुरुमुख ध्यानां रे, । टेक गुरुमुख दाता गुरुमुख राता, गुरुमुख गवनां रे गुरुमुख भवनां गुरुमुख छवनां, गुरुमुख रवनां रे १ गुरुमुख पूरा गुरुमुख खूरा, गुरुमुख वाणी रे गुरुमुख देणां गुरुमुख लेणां, गुरुमुख वाणी रे २ गुरुमुख गहिवा गुरुमुख रहिवा, गुरुमुख न्यारा रे गुरुमुख सारा गुरुमुख तारा, गुरुमुख पारा रे ३ गुरुमुख राया गुरुमुख पाया, गुरुमुख मेला रे गुरुमुख तेनं गुरुमुख सेनं, दादू खेला रे ४

मेरा में हेरा, मध्य माहि पीव नेरा। टेक जहां अगम अनूप अवासा, तहां महा पुरुष का बासा तहां जांणे गाजन कोई, हिर माहि समानां सोई १ अखंड जोति जहां जागे, तहां रामनाम रेपोलांगे तहां राम रहे भरपूग, हिर संग रहे नहीं दूरा २ तृवेणीं तटतीया, तहां अमर अमोलिक होरा उत्त हीरे स्ं मन लागा, तव भ्रम गया भय भागा ३ दादू देखु हरि पावा, हरि सहजें संग लखावा पूर्ण परम निधानां, निज तृषतहू भगवांनां ४ ८८ उपरेत १वा०।

मेरे मत लागा सकल करा, हम निमहिन हिरहै सो घरा । टेक हम हिरहै मांहे हेरा, पीव प्रगट पाया नेरा सो नेरेहीं निज लीजे, तब सहजें अमृत पीजे १ जब मनहीं सो मन लागा, तब जोति सहपी जागा जब जोति सहपी पाया, तब अंतर सांहि समाया २ जब चितहि चित समानां, हम हरिविन और न जांगां जानां जीव न सोई, अब हरिविन और न कोई ३ जब आत्म एके बासा, पर आत्म मांहिं प्रकासा प्रकासा पीव पियारा, सो सबू भीत हमारा १ इति राग गोही नेपूर्ण ॥ गग १॥

# ॥ श्रथ राग माली गौडी ॥

न्द्रश्य नाथ शक्तिवरे ॥

गोविंदे नाम तेरा जीवन मेरा, ताग्णा भववारा आगें इंहि नाम लागे, संतन आधारा। टेक करि विचार तत्वतार, पूणधन पाया अखिल नाम अगम ठाम, भाग हमारे आया १ भाक्ति झूल झुक्ति मूल, भवजल निस्त तिरनां श्रम कर्म भंजनां भय, काल विप सब हरमां २ सकल तिथि नवानिधि, पूर्ण सब कामां राम रूप तत्व अनूष, दादू निज नामां ३

## १ विद्वर धीनती ।

गोवंदे कैसे तिरिए,नावनाई। खेवनाईा,रामविमुख मिए। टेक हान नाई। ध्यान नाई।, लै समाधि नाई। विरहा वैराग नाई।, पंचों गुण माई। १ प्रम नाई। प्रीति नाई।, नाम नाई। तेरा भाव नाई। भाक्त नाई।, कायर जीव मेरा २ घाट नाई। वाट नाई।, कैसे पग घरिए वार नाई। पार नाई।, दादू बहु डिए १ २ कीन्ती।।

पीव आव हमारे रे, मिळ प्राण पियारे रे, वालिजांड तुम्हारे रे । टेक सुनि सखी सयानी रे, मैं सेवन जानी रे, हूं भई दिवानी रे १ सुनि सखी सहेली रे, क्यूं रहूं अकेली रे हूं खरी दुहेली रे २ हुं करों पुकारा रे, सुनि सिरजनहारा रे, दाबू दास तुम्हारा रे ३

8 1

वाह्वा सेज हमारी रे, तूं आवे हूं वारी रे, हूं दासी तुमारी रे। टेक तेरापंथ निहारों रे, सुंदरसेज संवारों रे, जीयरा तुम्ह परिवारों रे १ ंदरा अंगडा पेखू रे, तेरा सुखडा देखू रे, तव जीवन छेखू रे २ ्रील सुखडा दीजें रे, यह लाहड लीजें रे, तुम्ह देखें जीजें रे ३ तरे प्रमकी माती रे, तेरे रंगडै राती रे, दादू वारणे जाती रे ४

४ विग्ह चितामनी ।

दरवार तुम्हारे दरदवंद, पीव पीव पुकारे दीदार दहने दीजिए, सुनि खसम हमारे । टेक तनहां केतन पीरहे, सुनि तुही निवारे करम करीमां कीजिए, मिछ पीव पियारे १ सूछ सूछांकी सी लहूं, तेग तन मारे मिछ साई सुख दिजिए, तूंही तूह संभारे २ में सुहदादू तन सीखदा, विरहा दुख जारे जीव तरसे दीदारकों, दादू न विसारे ३

जीव तरसै दीदारकों, दादू न विसार दे प्र।

संईयां तूंहें साहिब मेरा, मेहूं बंदा तेरा। टेक बंदा बरदा चेरा तेरा, हकमी में विचारा मीरा महरवान गुसांई, तूं लिरताज हमारा १ गुलाम तुन्हारा मुलाजादा, लोडा घरका जाया राजिक रिजक जीव तें दीया, हकम तुन्हारे आया ६ भी दीलोंग हाजिर वंदा, हकम तुन्हारे मांहीं जयहीं बुलाया तपहीं आया, में में बासी नांहीं ३ यसरा हमाण सिरजनहारा, साहिब समर्थ सांई श्रीम संस्था सहरमया करि, दादू तुन्हही तांई ४ अरणे जीव विचारत नांहीं, क्या छे गईछा बंस तुम्हारा। हैक तब मेरा कत कर्ता नाहीं, आवत है हंकारा काछ चक्रनों खरी परी रे, विसरिगया घरवारा १ जाइ तहांका संजम कीजै, विकट पंथ गिरधारा दादूरे तन अपना नांहीं, तो कैसें अपा संसारा २

- 1

दादू दास पुकारे रे,
सिरकाल तुम्हारे रे, सर सांधे मारे रे। टेक
जमकाल निवारी रे, मन मनता मारी रे, यह जनम न हारी रे १
सुख निद न सोई रे, अंपणां दुख रोई रे, मन मूल न खाई रे व
सिरभारनलीजी रे,जिसका तिसकोंदीजी रे, अवहीलनकी जीरे ३
यह औसर तेरा रे, पंधी जागि संवेरा रे, सब बाट बसेरा रे ४
सब तरवर लाया रे, पन जोवन माया रे, यह काची काया रे ५
इस स्रम न भूली रे,बाजी देखि न फूली रे,सुख सागर झूली रे ६
रस अमृत पीजी रे,विषका नाम न लीजी रे,कह्यासुं की जी रे ७
सवे आत्म जाणी रे,अपणां पीव पिलाणीं रे,यह दादू वाणी रे ८

्ना पहली गणपितराइ, पिडहूं पांऊं चरणों घाइ हैं। हैं कि कि तीर लगावे, सहजें अपणे बैन सुनाइ। टेक के हूं कथा ककू कहीं न जाइ, इक तिलमें ले सब समाइ गुणहुं गर्डीर धीरतन देही, जैसो समर्थ सब सुहाइ ? जिस दिस देखों वीही हैरे, आप रह्या गिर तरवर छाइ दादू रे आगें क्या होवे, प्रीति पिया किर जोडि लगाइ २

नीकोधन हरिकार में जांन्यूं, मेरे अखई वोही

आगें पीछे सोई हैरे, और न दुजा कोई। टेक कवहूं न छाडों संग पियाको, हारिके दर्सण मोहीं भाग हमारे जो हूं पाऊं, सरणे आया तोहीं १ आनंद भयो सखी जीय मेरे, चरण कमल को जोई दादू हरिको बावरो, बहुरि बिवोगन होई १

११ स्वाण स्वातनः ।

बाबा मरद मरदां गोड, ए दिल पाक करि दम धोइ । टेक

तरक दुनियां दूरिकरि दिल, फरज फारिक होइ

पैवसत परिदेगारसों, आकिलां सिर सोड १

मनी मुग्दां हिरस फामी, नफल राषे माल

वदीरां बरतरफ करदां, नाम नेकी ख्याल २

जिंदगांनी मुग्द बासद, कुंजका दिर कार

तालिबां राहक हासिल, पासवानीयार ३

मग्द मरदां मालिकां सिर, आसिकां सुलतान

हजूरी हुसियार दावू, इहे गोमैदान ४

११ नमर्थाई०।
ए सब चिरत तुन्हारे मोहनां, मोहे सब ब्रह्मड खंडा
मोहे पवन पानी परमेश्वर, सब मुनि मोहे रिवचंदा। है।
सायर सपत मोहे घरणी धरा, अष्ट कुळी पर्वत मेर मो
तीनळोक मोहे जग जीवन, सकळ भवन तेरी सेव सोहे
शिव विरंच नारद मुनि मोहे, मोहे सुर सब सकळ देवा
सोहे इंद्र फुन्यग फिन मोहे, मुनि मोहे तेरी करत सेवा २
अगम अगोचर अपार अपार्यश, कोयह तेरे चिरत न जानें
ए सोभा तुम्हकों सोहे सुंदर, बिल बिल जांक वादू न जानें ३

### १३ विद:र० ।

अना रे मुन ज्ञान लखापा, आवैजाइ सु हाछ न आया। टेक मन थिर करेंगा नाद भरेंगा, राम रमेंगा रस माता १ अघर ग्हूंगा कर्म दहूंगा, एक भजेंगा भगवंता २ अलख लखेंगा अकथ क्योंगा, महीं मधोंगा गोविंदा १ अगह गहूंगा अकह कहूंगा, अलह लहूंगा खोजंता १ अचर चरेंगा अचर जरेंगा, अतिर तिरोगा आनंदा ५ यह तन तारों विषे निवारों, आप इबारेंग मधंता ६ आऊं न जाऊं उनमन लोऊं, महज्ञ समांऊं गुणवंता ७ नूर पिछाणों तनहि जाणों, दादू जोतिहि देखंता ८

## १४ विश्वाम० ।

बंदे हाजरां हजूर वे, अलढ आले तूर वे
आतिकां रहि निदक स्वावति, तालिबां भरपूर वे । टेक
ओजूर में मोजूर है, पाक प्रवर दिगार वे
देखिले दीदारकों, गैव गैता मारिवे १
मोजूर मालिक तखत खालिक, आतिकांग क्षेत वे
गुतर करि दिल मगज भीतर, अजबहै यह तैन व १
भूरत जगर आप बैठा, दोस्त दानां यार वे
भूरत करि दिल कबज करिले, दहतें दीदार वे ३
हुनियार हाजिर चुस्त करिदम, भीरा महरवान वे
देखिले दरहाल दादू, आप है दीवान वे १

निर्भल तत्व निर्मल तत्व, निर्मल तत्व औता निर्मण निज निधि निरंजन, जैना है तैसा। टेक उतपत आकार नाहीं, जीव नाहीं काया काल नाहीं कर्म नाही, रहिता राम राया १ सीत नाहीं घाम नाहीं, घूप नाहीं छाया बान नाहीं बने नाहीं, माह नाहीं माया २ घरती आकास अगम, चंद सूर नाहीं रजनी निम दिवम नाहीं, पवना नाहीं जाहीं ३ कृतम घट कला नाहीं, मकल रहीत सोई दादू निज अगम जिम, दूजा नहीं कोई ४ इति राग मालीगाडा नपूर्ण ॥ राग २ ॥ पद ६४ ॥

# ॥ अथ राग कल्यागा ॥

१ मन उपदेस।

मन में। कलू में। चेति गंवार, पीछें फिरि पिछतावैगा रे, आवे न दूजी बार । टेक फांह रे मन भूलि फिरत है, काया साचि विचार जिन पर्वा चलनां है तुझकों, मोई पंथ संवार १ आगे बाट विषम है मन रे, जैनी खांडकी धार बाहू दास गांडेसुं खन करि, कूडे काम निवार २

जगम् कहा हमाग, जब देख्या नूर तुम्हारा । ठेक परम तेज घर मेरा, सुख सामार मांहि बसेरा १ डिलिमिल अति आनंदा, पाया प्रमानंदा २ जोति अपार अनेता, खेळे फाग बर्मता ३ आदि अंत्य अस्थानां, दृष्ट् नो पहिचांनां ४ इति राग कल्याण वपूर्ण ॥ राग ३ त

# ॥ ग्रथ राग कनडौ ॥

## १ विग्ड वीननी०।

दे दर्भण देखन तेरा, तौ जीय जक पावै मेरा । टेक पाय क्षेत्र । टेक पाय क्षेत्र वेदन जानें, हूं कहादुगंऊ छानें मेरा तुम्हदेख मनमाने १ पीव करककले ने मंहिं, लाक्यं हीं निक्रमेनां हीं, पीवपकरिहमारिबां हीं पीवरोमरोमदुग्वमाले, इनपीरे जिंजग्जाले, जीव जाता क्यं ही बाले ३ पीवत ज अकली मेरी, मुझ आगति मिलनेतरी, धन दादूवारी फेरी ४

### 1

आव मलोंने देखण दें?, बिल बिल जांउं बिलहारी तेरे । टेक आव पीया तूं सेज हमारी, निमिद्दन देखों बाट तुम्हारी १ सब गुन तेरे औगुन मेरे, पीव हमारी आहि न लेर २ सब गुण बंता साहिब मेरा, लाड गहेला दादू केरा ३

### २।

पान पियारे भीत हमारे, निमहिन देखीं पान तुम्हारे । टेक ज हमारी पीन नेनारी, दामी तुम्हारी सो धनवारी ज तुझ पांऊं अंग लगांऊं, क्यूं ममझांऊं वारणे जांऊं २ पंथ निहारी बाट संवारी, दादू तारी तनमन वारी ३

#### 3 |

आव वे सज्जन आव, सिरपरि परि पाव जानी मेडा जंद अमांडे, तूं रावंदा राव वे सज्जन आव। टेक इथां उथां जिथां किथां, हीं जीवीं तुज ना खवे भीयां बैंडा आव अमाडे, तूं लालूं तिरलाल वे तज्जन आव १ तन भीडेवां मन भीडेवां. हेवां पिंडे प्राणवे सचा शांई मिल इथांई, जिंद करा कुरवाण व सर्जान आव २ तूं याकूं तिरपाक व मज्जन, तूं खूबी तिर खूब दादू भावे सज्जन आव, तूं मीठा महबूब वे सज्जन आव ३

दयाल अपने चरण मेरा चित लगावहु, नीकै हीं करी। टेक नखिसख सुर्ति मरीर, तूं नाव रहें। भरी १ में अजाण मातिहीण, जमकी पाति थें रहतहूं दश १ सबै दे।प दाव के दूर करि, तुम्हहीं रही हरी ३

मन मति हीन धरे. मूर्ख मन क्छू समझत नाहीं, अने जाइ करें। टेक नाम विवारि अव रचित रखें, कूंड काज करें तेवा हरीकी मनहू न आने, मूर्ख बहुर मरे १ नाम तंगम करि लीजै प्राणी, जमधें कहा हरे दाष्ट्र के राम संभार, मागर तीर तिरै २

प्र मन० ।

ह नंत सह,या ।

पीन तें अपने काज संवारे, कोई दुए दीनकों मारण, मोई गहितें मारे । टेक मह समान ताप तन व्यापे, सहजेंही सो टारे संतनको सुखदाई माधा, विन पावक फेंद जीरे १ तुम्हथें होई सबै विधि संमर्थ, आगम सबै विचारे संत उवारि दुष्ट दुख दीहा, अंघ कूपमें डारे र अता है सिर खलम हमारे, तुन्ह जीते खल होरे दादू सों अते निर्वहिए, प्रेम प्रीति पीय प्यारे र

काहूं तेग मरम न जानां रे, सब भए दिवानां रे। टेक माया के रत राते माते, जगत भुछानां रे को काहूंका कह्या न मानें, भए अयांना रे १ याया मीहे मुद्ति मगन, खान खाना रे विषया रत अग्त परन, साच ठानां रे २ आदि अंत्य जीव जंत, कीया प्यातां रे दादू सब भ्रम भूछे, देखि दानां रे ३

F पति वत देशास० !

तूंहीं तूं गुरुदेव हमारा, सब कुछ सेरे नाम तुम्हारा । टेक् तुम्हर्ही पूजा तुम्हर्ही सेवा, तुम्हर्ही पाती तुम्हर्ही देवा १ जोग जग्य तूं साधन जापं, तुम्हर्ही सेरे आप आप २ तप तीर्थ तूं वन सनानां, तुम्हर्ही झानां तुम्हर्ही ध्यानां ३ तिह भेद तूं पाठ पुगना, दादू के तुम्ह पिंड प्राना ४

٤I

हुती तूं आधार हमारे, लेवक सुत हम गम तुम्हारे । टेक माय वाप तूं माहिब मेरा, भक्ति हीन मे लेवक तेग १ मातिपता तूं बंधव भाई, तुम्हिंडी मेरे सज्जन सहाई २ तुम्हिंडी तातं तुम्हिंडी मातं, तुम्हिंडी जातं तुम्हिंडी नातं ३ कुळ कुटंब तूं सब परवाग, दादू का तूं तारण हारा १ १० प्रचय बीनती ।

नूर नैन भिर देखण दीजै, अमी महारस भिर भिर पीजै। टेक अमृत धारा वार न पारा, निर्मेख सारा तेज तुम्हारा १ अजर जरंता अभी झगंता, तार अनंता वहु गुणवंता २ झिछमिल सांई जे।ित गुसांई, दादू माहीं नूर रहांई ३

अन एकतो मीठा लागे, जोति सहयी ठाढ़ा आगे । टेक झिलमिल करणां, अनरा जरणां नीझर झरणां, तहां मन घरणां १ निज निरधारं निर्मल मारं, तेज अपारं प्राण अधारं २ अगहा गहणां, अकहा कहणां अलहा लहणां, तहां मिलि रहणां ३ नितंष नूरं सकल भरपूरं, सदा हजूरं दादू सूरं १ १२ भजन मनापः।

तौ काहेकी प्रवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे । टेक झिलमिल झिलमिल तेज तुम्हारा, प्रगट खेले प्राण हमारा १ नूर तुम्हारा नैनहु मांहीं, तनमन लागा छूटे नांहीं २ सुखका सागर वार न पारा, अभी महारत पीवण हारा ३८ प्रेम मगन मतिवाला माता, रंग तुम्हारे दावू राता ४

इति राग कनडो सर्पूण ॥ राग ४ ॥ पद १०६॥

# ॥ त्रथ श्री राग त्रहागों ॥

## १ गुहेरव० ।

भाई रे अैसा सतगुरु कहिए, भक्ति मुक्ति फल लहिए। टेक अविचल अमर अविनामी, अष्टतिधि नवनिधि रासी १ अैसा सतगुरु राया, चारि पदार्थ पाया २ अमी महारत माता, अमर अभयपद दाता ३ सतगुरु त्रिभवन तारे, दादू पार उतारे ४

२ गुरुमुख कर्नेटीः ।

भाई रे भानघंडे गुरुमेरा, मैं नेवक उस केरा। टेक कंचन करिले काया, घडि घडि बाट न पाया १ खुख दर्पन मांहिं दिखावे, पीव प्रगट आण मिलांवे २ सतगुरु साचा घावे, तो बहुर न मैला हे।वे ३ तनमन फेरि संवारे, दादू करगहि तारे ४

रे गुरुउपेदस० ।

भाई रे ते हों रूड़े। थाए, जे गुरुमुख मार्ग जाए। टेक कुसंगति परहरीए, सतनगति अणि सरिए १ विम कोच नहीं आणे, बाणी बहा बखाणे २ स्वेया थीं मनवारे, ते आपण पो तारे ३ विष मूकी अमृत छीघों, दादू रूड़ों कीघों ४

४ बीनती० ।

बाबा मन अपराधी मेरा, कह्या न माने तेरा। टेक साया मोह मद माता, कनक कामनी राता १ - -काम क्रोध अहंकारा, भावे विषे विकास ६ काल मीच नहीं सूझे, आत्म राम न बूझे ३ समर्थ सिरजनहारा, दादू करे पुकारा थ

प्र तर्क चिंतामणी · ।

भाई रे यो विनसे संसारा, काम क्रोध अहंकारा । टेक ्लोभ मोह मैं मेरा, भद मछर बहु तैरा १ आपा पर अभिमांनां, केता गर्व ग्रमानां २ तीन तिमेर नहीं जाहीं, पचों के गुण माहीं ३ आतम राम न जानां, दादू जगत दिवानां ध

भाई रे तवका कथित गियानां, जब दूसर नाहीं आनां । टैक जव तत्वही तत्व समानां, जहां का तहां छे सानां १ जहां का तहां मिलावा, ज्यंथा त्यंही आवा २ संधें संधि मिलाई, जहां तहां थिति पाई ३ सब अंग सबही दांई, तब बावू दूमर, नांहीं श इति श्री राग अहाणों मपूर्ण ॥ राग ५ ॥ पद ११७॥

# ॥ श्रथ राग केदारी ॥

१ वीनती ।

म्हारा नाथ जी तिहांगे नाम छिवाड रे, रामरतन रिधियामें राख्य रहारा बाह्यकी विषया थीं वरि । टेक हा बाणीने मन होहैं मारो, चितवन तारी चित राखे लखण नेत्र यां इंद्रिय ना गुण. म्हाग मांहिला मलते नाखे १ नाहा जीवार तो राम रमार मूर्ने जीयानू फलए आपै

तहांरा नाम विनाहूं, जहां जहां बांधो, जन दादू ना बंधन कापे २ २ विग्द वीनती०।

अरे मेरे सदा संगति रे राम, कारण तेरें । टेक कंथा पैरों भसम छगाऊं, बैरागिन है ढुंढुं रे राम १ गिरवर बासा रहूं उदासा, चिंह सिरमेर पुकारों रे राम २ यह तन जालों यह मन गालों, करवत सीस चढाऊं रे राम ३ सीस उतारूं हुम्हपर वारूं, दादू बाले बाले जाय रे राम १

3 1

अरे मेरा अमर उपांचण हार रे खालिक, आर्लिक तेरा। टेक, तुम्हमों राता तुम्हस्तं माता, तुम्हमों लागा रंगरे खालिक १ तुम्हमों खेला तुम्हमों मेला, तुम्हस्तं प्रेम मनेह रे खालिक २ तुम्हस्तं लेणा तुम्हस्तं देणा, तुम्हस्तं भी रत होयरे खालिक ३ खालिक मेरा आतिक तेरा, दादू अनत न जायरे खालिक ४

४ सत्ती० ।

- अरे मेरा समर्थ लाहिब रे अहा, नूर तुम्हारा। टेक सबदिस देवे संबद्धित छेवे, सबदिस वारन पार रे अहा १ सबदिन कर्ता सबदिस हरता, सबदिस तारण हार रे अहा २ क्षेत्रबदिस वक्ता सबदिस सुरता, सबदिस देखण हार रे अहा ३ क्षेत्र तैसा कहिए औता, दादू आनंद होरे अहा ४

प्रविग्ह बीनसी ।

हाल असां जो लालहे, तोकूं सब मालूमहे । टेक मंझे खांमा मंझि बिरालां, मंझे लगी भाहिड़े मंझे मेडी मुचैथला, कैंडिर किरिया घाहड़े १ बिरह कसाई मुंगरेला, मंझेडहै मांहड़े सीकों कर कवाब जीलायं, दादू जे हाहेंड़े रे

पीवजी सेती नेह नवेला, अति सीठा सोहि भावे रे निस दिन देखों बाट तुम्हारी, कब रेरे घर आवे रे । टेक आय बणीहे साहिब सेती, तिसबिन तिल क्यूं जावे रे दासीकों दर्सन हरि दीजे, अब क्या आप लिपावे रे १ तिल तिल देखों साहिब सेरा, त्यूं त्यूं आंनद अंग न मावे रे दादू जपर दया करिन, कब नैनह नैन मिलावे रे २

पीव घर आवे रे, बेद न म्हारी जाणी रे विरह तंताप कवन पर की जै, कहूं छूं दुखनी कहाणी रें। टेक अंतरजामी नाथ हमारों, तुझबिन हूं लीदांणी रे मंदिर व्हारे कांयन आवे, रजनी जाइ बिहाणी रें १ तहांरी वाट हूं जोय जोय थाको, नैन न खंडे पाणी रे बादू तुझबिन दीन दुखी रे, तूं लाथे रह्यों छैतांणी रे २

कव मिलती पीव प्रह छाती, हों औरां तंग मिलाती। टेंबू तिनजु लागी तिनहीं केरी, जनम जनम तों ताथी मीत हमरा आव पियारा, तहांरा रंगन राती १ पीव विना मुझै नींद न आवै, गुण तहांरा है गाती दादू अपरि दया मया करि, तहांरै वारणे जाती २

म्हरा रे बाल्हा ने काजे, रिंदै लोवाने हूं ध्यान घर्द आयुक्त थाए प्राण अम्हारो, कहुने केही परिकरो । टेक सम्भास्त्रो आवे रे, बाल्हा बेलां येहुं जो इठकं साथी जी साथें थईने, पैली तीर हुं पार तिरो १ पीव पार्थें दिन दुहेला द्वावे, घडी बरसां सौं किम भरें। दादू रे जन हिंग्गुण गातां, पूर्ण स्वामी तेह वकं २

मिए मीत विल्लोहै, जीयरा जाइ अंदेहि। टेक ज्यूं जलविकुरेमीनांतलिकतलिक जीवदीहां, योहिरहमसूंकीहा १ चातृग मरे पीयाता निमदीन रहे उदाता, जीवे किहि बेताता २ जलविनकमल कुमलावे प्यासा नीरनपावे, क्यूं कारितृपा बुझावे ३ मिलिजनिविकुरे कोई बिकुरे बहुदुख होई, क्यूं जन जीवे सोई ४

मरणामीत सुहेला विद्धार न खरा दुहेला, हाहू पीव तो मेला ५ ११।

पीव हूं कहा करूं रे, पाइपरी के प्राण हरें। रे, अबहूं मरणे नांहि डरूं रे । टेक गांछि मरूं के जांछि मरें। रे, केंहूं करवत सीस घरें। रे १ घाइ मरें। के खाइ मरें। रे, केंहूं कतहूं जाइ मरें। रे २ तलिफ मरूं के झूरि मरें। रे, केंहूं विरहीं रोइ मर्ह्र रे ३ रेटरि कहांमें मरण गहा। रे, बादू दुखीया दीन भया रे ४

271

बिह्मां बाणों जे रंग भिर रिमिए, म्हारोनाथ निमख नहीं मेहीं रे अंतरजामी नांहि न आवै, ते दिन आवै छेछो रे । टेक बाह्मा लेज हमारी एकछडी, तहां तुझने कांई प्राम्यो रें अदित हमारी पूर्वछो रें, ते तों आयो लाम्हो रे १ बाह्माम्हारारिदियाभीतिरिकांईनआवै, मूंनै चरन विखंबन रिजै रे तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा, कहा रह्या ईहिलागि दादू हरिविन क्यूं सुख तोवै, काहै न देखे जागि ३ १६ वर्ज विवामणी०।

जात कत मदको मातो रे,
तन धन जोबन देखि गर्बानों माया रातो रे। टेक
अपनेंद्री रूप नैन भिर देखे, कामिन को संग्रभावे रे
बारंबार विषे रुचि मांनें, मार्रबो चित न आवे रे १
में बिड आगे और न आवे, करत केत अभिमानां रे
मेरी मेरी करि फूट्यो, माया मोह अुळांनां रे २
में मैं करत जन्म सब खोयो, काळ सिराणें आयो रे
दादू देखु मूढ नर प्राणी, हरिविन जनम गमायो रे ३

२० हित उपदेस० ।

जागे ताकों कदे न मूले कोई, जागत जानि जतन कार राखे, चोर न छागू होइ। टेक सोवत साह बरतु नहीं पावे, चोर मूले घर घरा आसि पासि पहरे को नाहीं, बसतें कीन नवेरा १ पीछें कहुं क्या जागे होई, बसतु हाथ यें जाई बीती रेणि बहुरि नहीं आवे, तब क्या करिहे भाई २ पहछे ही पहरे ने जागे, बस्तु कछू नहीं छीने दादू जुगति जानि किर असी, करुणा है सो कीने ३

२१ उपदेसः ।

सननी रजनी घटती जाइ, पल पल छीने अवधि दिन आवे, अपनों लाल मनांइ। टेक अति गति नींद कहां सुख सोवे, यहु औसर चलिनाइ यह तन बिछुरें बहुर कहां पावै, पीछेही पछिताइ १ प्राणपति जागें सुंदरि क्यूं ले।वै, उठि आतुर गहिपाइ कोमल बचन करुनां करि आगें, नखिलख रहो लपटाइ १ सखी सुहाग लेज सुख पावै, प्रीतम प्रेम बढाइ दादू भाग बढे पीव पावै, सकल सिरोमणी राइ ३

कोइ जांणेरे मरम तथाइ एकेरी,
कैतें रहें करे का सजनी प्राण मेरी । टेक
कोंण विनोद करतरी सजानी, कवन न संग बतेरी
संत साधुगम आए उनकें, करतजु प्रेम घनेरी १
कहां निवास बास कहां सजानी, गवन तेरी
घट घट मांहै रहे निरंतर, ए दाहू नेरी २
२३ विरह नीतती ।

मन वैरागी रामको, तंगरहें सुख होइ हो। टेक हरि कारण मन जोगिया, क्यूंहीं मिळे सुझ तीइ निरखण का मोहि चाव है, क्योंही आप दिखावें मोहि हो १ हिरदे में हरि आवतं, सुख देशों मन घोड़ क्तनमन में तूंही बत्ते, दया न आवे तोहि हो १ निरखण का मोहि चाव है, ए दुख मेरा खोड़ रिंदू तुम्हारा दास है, नैन देखन की रोड़ हो ३

घरणी धर वाह्याघू तारे, अंग प्रस नहीं आपे रे कह्यों हमारों काइ न माने, मन भावें ते थापे रें। टेक वाही वाही ने सर्वस छीधों, अवछा कोइ न जाणे रे अलगो रहे एणीं प्रतंडे, आपनंडे घर आणे रे १ रमी रसी ने राम रझावी, कहें अनत न दीघो रे गोपि गुझते कोइ न जाणे, एहा अचिरज कीथो रे २ माता बालक इदन करंता, वाही वाहीं ने राखे रे जेही के तहो आपणयो, दादू ते नही दाखे रे ३ २५ सम्बर्धः।

तिरजनहार थें सब होड़ं, उतपति प्रलय करें आपे, दूसर नांही कोड़। टेक आप होड़ कुछाल करता, वूंद थें सब छोड़ आप कार आगोच बैठा, दुनी मनको मोहि १ आप थें उपाइ बाजी, निराख देखें सोड़ बाजीगरको यह भेड़ पाने, सहज सो जस मोहि २ जे कुल कीया सो करिहै आपे, यह उपने मोहि दाहू रे हरि नाम सेती, मैल कुरस्मल धोड़ ३

रद प्रचर । वेहुरे मंझि देव पायो, वसतु अगोच लखायो । टेक आति अनूप जाति पति सोई, अंतर आयो पिंड ब्रह्मेंड समतुष्ठि दिखायो १ सदा प्रकान निवास निरंतर, सब पट मांहि समायो नैन नृष्यि नेरी हिरदै हेन लायो २ पूर्व भाग सुभाग सेज सुख, सी हिर लैन पटायो देवको याद पार न पाये, अहोपे उनही चितायो ३

## ॥ ग्रथ राग मारू॥

१ उपदेस चिंतामणी ।

मनां भिन रामनाम लीजै,
साधु संगत स्मरें स्मिरि, रसनां रस पीजै।
साधु जन स्मरण करि, केते जिप जागे
अगम निगम अमर कीए, काल कोई न लागे १
नीच ऊंचि चिंत न किर, सरनां गित लीए
भक्ति अपती गित, भैसें जन कीए २
केते तिर तीर लागे, वधनं बहु छूटे
कलमल विष जुगि जुगि के, रामनाम खूटे ३
स्मम्किम सब निवारि जीवन जिप सोई
दादू दुख दूरि करण, दूजा नहीं कोई ४

मनां जिप राम नाम कहिए, राम नाम मन विश्राम संगी सो प्रहिए। टेक जागि जागि सोव कहा, काल कंघ नेरे बारम्बार किर पुकार, आवत दिन नेर १ सोवत सोवत जनम वीते, अजहूं न जीव जागै राम संभारि नींद निवारि, जनम जरा लागै २ आस पासि भ्रम बंघ्यो नारी प्रह मेरा, अंत्य काल छाडि-चल्यो कोई नहीं तेरा ३ ताज काम कोघ मोह माया, राम नाम करणां जबलग जीव प्राण पिंड, दादू गहि सरणां ६ प्रेम सक्ति कारे प्रीति सीं, सनमुख सिरजनहार पंथीड़ा १ परआत्म सी आत्मा, ज्यूं जल जलहि समाइ मनही सूं मन लाईए, लैके मार्ग जाइ पंथीड़ा २ ताला बेली ऊपजै, आतुर पींड पुकार समर सनेही आपणा, निस दिन बारम्बार पंथीड़ा ३ देखि देखि पग राखिए, मार्ग खंडा घार मनता बाचा कर्मनां, दादू लंघे पार पंथीड़ा ४

प्त अनुक्रम उत्तर० ।

साधु कहै उपदेस विरहणी,
तन मुळे तव पाईए, निकट भया परदेस विरहणी। टेक
तुमही मांहै ते बते, तहां रहे करिया
तहां ढूंढे पीव पाइए, जीव न जीव के पासि विरहनी १
परम देस तहां जाइए, आत्म लीन उपाइ
एक अंग केते रहें, जूं जल जलहि समाइ विरहनी २
सदा संगाती आपणां, कबहूं दूर न जाइ
प्राण सनेही पाइए, तनमन लेह लगाइ विरहनी ३
जोगं जगपति देखिए, प्रगट मिलि है आइ
दादू सनमुख है रहे, आंनद अंग न माइ विरहनी १

गोविंदा गाइवा देरे, आडिंड आण निवारि, गोविंदा गायवा देरे अनिंदिन अंतर आतंद कीजै, भक्ति प्रेम रस सार रे । टेक अनुभव आत्म अभय एकरस, निर्भय काई न कीजै रे अभी महारस अमृत आपै, अम्हे रिसक रस पीजै रे १ अविचल अमर अखै अविनासी, ते रस काईन दीजै रे आत्म राम अधार अन्हारो, जनम सुफल करि लीजै रे २ देव दयाल कृपाल दमोदर, प्रेम बिनां क्यूं रहिए रे दादू रंगभिर राम रमाडो, भिक्त बलल तूं कहिए रे ३

गींवेदा जोइवा देरे जे बरने ते बाररे, गोविंदा जोइवा देरे आदि पुरुष तूं अछै अम्हारो, कंत तुम्हारी नारि रे । टेक अगै संगै रंगे रमिए, देवा दूरि न कीजै रे रस माहै रस इमथड रहिए, ए सुख अम्हनै दीजै रे १ सजडिये सुख रंग भारे रमिए, प्रेम भक्ति रस पीजै रे एकमेक रस केछि करंता, अम्हे अबछा इम जीजै रे १ समर्थ खामी अंतरजामी, बार बार कोइ बाहै रे आदें अतें तेज तुम्हारो, दादू देखे गावै रे ३

तुम्ह सरसी रंग रमाड़ि, आप अप्रछन थई करी, मूनें मम भ्रमाड़ि । टेक मूने भोछविकांई थई बेगछो, आपण पो दिखाड़ि किम जीवें। हूं एकछी, बिरहाणियां नारि १ मूने बाहिसिमां अछगोथई, आत्मा उधारि दादू सूं रमिए सदा, एणी परें तारि १ १२ कालावितामणी ।

जागिरे किस नीदड़ी स्ता, रैणि बिहाई सबगई दिन आई पंडुता । टेक सो क्यूं सोवै नीदड़ी, जिस मरणां होवै रें जौरा बैरी जागणां, जीव क्यूं तूं सोवै रे १ जाके तिरपर जमखड़ा, सर सांघे मारे रे सो क्यूं सोवें नीदड़ी, किंद क्यूं न पुकारे रे २ दिन प्रति निस काल झंपै, जीव न जांगे रे दादू सुता नीदड़ी, उस अंग न लांगे रे ३

### 291

जागिरे सबरेणि विहाणी, जाइ जनम अंजुली को पाणी। टेक घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, जेदिन जाइ सो बहुर न आवे १ सूरज चंद कहें समझाइ, दिन दिन आव घटंती जाइ २ सरवर पाणी तरवर लाया, निसदिन काल गिरासे काया ३ हंस बटाज प्राण पयाना, दादू आत्म राम न जानां ४

### 188

आदि काल अंत्य काल, मध्य काल भाई जनम काल जरा काल, काल संग सदाई । टेक जागत काल सोवत काल, काल झंपै आई चलत काल फिरत काल, कबहूं ले जाई १ आवत काल जात काल, काल कठिन खाई लेत काल देत काल, काल प्रति धाई २ कहत काल द्वेत काल, करत काल सगाई काम काल कोच काल, करत काल सगाई काम काल कोच काल, काल जाल लाई ३ काल आगे काल पिलें, काल संग समाई काल रहित राम गहित, दादू ट्योलाई ४ १५ हित खपदेस ।

तोकूं केता कहा मन मेर, खिणइक मंहिं जाड अनेरे, प्राण उधारी छेरे। टेक आगहै मनखरी बिमासेण, छेखा माँगे दें रें काहे सोवे नीदभरी रे, कृत विचारीते,ते परि कीजै मनविचा रे १ राखो चरणों नेरे, रती इकनीवन मोहि सुझै, रादू चेति सवे रे २

मन वाह्वा रे कछू विचारी खेळ, पिंडिसी रे गढ भेळ । टेक बहु भांते दुख देइगारे वाह्वा, ज्यूं तिळ महां छीं जै तेळ करणी तहांरी सोधिसी रे, होसी रे सिरहेळ १ अवही थें करि छीं रे वाह्वा, सांई सेती मेळ दादू संग न छाडी पीवका, पाई है गुणकी बेळ २

१७ |

मन बावरे हो अनंत जिन जाइ,
तो तूं जीव अमीरस पीव, अमर फल काहेन खाइ। टेक
रहु चरण सरण सुख पाव, देखहु नैन अघाइ
भाग तेरे पीव नेर, थीर थान बताइ १
संग तेरे रहे घरे, सहज संग समाइ
सरीर मांहे सोधि सांई, अनहद घ्यान लगाइ २
पीव पाति आव सुख पाव, तनकी तपित बुझाइ
दादू रे जहां नाद उपजे, पीव पासि दिखाइ ३

!≒ भूम विष्यूमन**ः**।

निरंजन अंजन कीक्षां रे, सब आत्म छीहा रे। टेक अंजन माया अंजन काया, अंजन छाया रे अजन राते अंजन माते, अजन पाया रे १ अजन मेरा अंजन तेरा, अंजन मेला रे अजन छीया अंजन दीया अंजन खेला रे २ अजन देवा अंजन सेवा, अंजन पूजा रे अंजन ज्ञानां अंजन ध्यानां अंजन दूजा रे ३ अंजन बक्ता अंजन सुर्ता, अंजन भावे रे अंजन राम निरंजन की हा, दादू गांवे रे १

अन बेन चेन होय, सुणतां सुख छाँगे
तीन्यूं गुण त्रिविधि तिमर, भ्रम कर्म भाँगे रे । टेक
होय प्रकास अति उजास, परम तत सुझै
परम सार निर्विकार, बिरछा कोई बूझै रे १
परम थान सुख निधान, परम शुनि खेळे
सहज नाय सुख समाइ, जीव ब्रह्म मेळे रे २
अगम निगम होइ सुगम, बूस्तर तिर आवै
परम पुरुष दुर्स पर्स, दादू सो पावै रे ३
२० होई साथ हेश्रा०।

रे नाई नाप हरा। कोई रामका राता रे, कोई प्रेमका माता रे । टेक कोई मनको मारे रे, कोई तनकूं तारे रे, कोई आप उनारे रे १ कोई जोंग जुगंतारे, कोई मोक्ष मुखंतारे, कोई है भगवंता रे २ कोई सदगति सारारे, कोई तारण हारारे, कोई पीवका प्यारा रे ३ कोई पारकापायारे, कोई मिळकरि आयारे, कोई मनका भायारे ४ कोई है बडभागी रे, कोई सेज सुहागी रे, कोई है अनुरागी रे ५

कोई सब सुख दातारे, कोई रूप विधाता रे,कोई अमृत खाता रे ६

कोई नूर पिछाणें रे, कोई तेजकों जांणे रे,कोई जातिबखांणे रे७ कोई लाहिब जैला रे, कोई लांई तेला रे, कोई दादू असा रे ८

२१ धू छक्षण वर्नन०।

सदगित साधवा रे, सममुख सिरजनहार
भवजल आप तिरे ते तारे, प्राण उधारण हार । टेक
पूर्णबह्म राम रंग राते, निर्मल नाम अवार
पुख संतोष सदा सत लंजम, मित गित वार न पार १
जुगि जुगि राते जुगि जुगि माते, जुगि जुगि संगति सार
जुगि जुगि मेला जुगि जुगि जीविन, जुगि जुगि ज्ञान विचार २
सकल सिरोमणि सब सुख दाता, दुर्लभ इंहि संसार
दादू इंस रहे सुख सागर, आय पर उपकार ३

२२ प्रचय उछाह मंगल ।

अम्ह घा पांहुणां वे, आव्या आत्मराम । टेंक चहुंदिन मंगलचार, आनंद अति घणांए बत्या जय जार कार, बरद बधावणांए १ कनक कलस रस मांहि, सखी भारेटयावण्योए आनंद अंगन माइ, अम्हारे आवण्योए २ भाव भक्ति अपार, सेवा कीजिए सममुख सिरजनहार, सदा खुख लीजिए ३ घन्य अम्हारा भाग, आव्या अम्ह भणीए दादु सेज सुद्दाग, तूं तृभवन धणीए ४

**₹**₹ !

गावहु मंगल चार, आजि बधावणाए स्वप्नें देख्योसा, पीव घर आवणांए। टेक भाव कलत जल प्रेमका, तब तखीयत के तीत गावत चली बधांवणां, जय जय जय जमतीत १ पदम कोटि श्रवि झिलमिले, अंग अंग तेज अनंत विगति बदन बिरहन मिली, घर आए हार कंत २ खुदीर सुति सिंगार कारे, तनसुख प्रश्न पीव भो मंदिर मोहन आबीया, रुक्तं तनमन जीव ३ कवल निरंतर नरहरी, प्रमट भए भगवंत जहां बिरहृनि गुण बीनवे, खेले फाग वसन्त १ वरआयो विरहृनि मिली, अरस परस सब अंग दाबू सुंदरि सुख भया, जुगि जुगि यह रस रंग ५ इति श्री गाक राग संपूरण॥ राग ८॥ पद १६७॥

## ॥ श्रथ राग रामकली ॥

१ सब्द महिमां ।

शब्द समानां जे रहे, गुरु बायक बीघा उनही लागा एकसं, सोई जन सीधा। टेक मैती लागी मरम की, तनमन सब भूला १ जीवत मृतक हैरहे, गिह आत्म मूला १ चेतन चितहिन बीतरे, महा रस मीठा शब्द निरंजन गहिरहा, उन साहिब दिठा १ एकशब्द जन ऊधरे, सुनि सहजे जागे अंतर राते एकसं, सर सनसुख लागे ३ शब्द समानां सनसुख रहे, परशात्म आगे दाद सीझे देतां, अविनासी आगे १

### २ नाम महिमा 1

अहो नीका है हरिनाम,
दुना नहीं नाम बिन नीका, कहिले केवल राम । टेक
निर्मल तदा एक अबिनांसी, अबर अकल रस असा
दिढगिह राखि मुलमनमांहि, नृखि देखि निज कैता १
येहु रत मीठा महाअमीरस, अमर अनूपम पीवै
राना रहे प्रेमस्र माता, असे जुगि जुगि जीवै २
दूना नहीं और को असा, गुरु अंजन करिस्क्षे
दादू मोटे भाग हमारे, दास बिवेकी बूझै ३

कब आवेगा कब आवेगा,

पीव प्रगटआप दिखावैगा, मीठडा मुझको भावैगा । टेक कवडै लागी रहं रे,नैनहुं मै बाहिधरो रे, पीवतुझबिन झूरिमरू रे १ पांऊं मस्तक मेरारे, तनमन पीवजी तेरारे हूं राखो नैनहुं नेरारे २ हिवड हेत लगांऊं रे,अबकैजे पीवपांऊं रे,तो वेरबेर बिलेजांऊं रे २ सेजांडिये पीव आवे रे, तब आनंद अंगन मावै रे जब दादू दर्स दिखावै रें ४

3 }

पिन तूं पाण पनायडे, मूतन छमी भाहिडे। टेक पांधावी दोत करीला, अतांताण गलायडे सांई तिकां मडकेला, गुझी गाहि सुणां पडे १ मतां पाक दीदार केला, तिक अतां जीलाहिडे दादू मंझि कलूब मैला, तोडे बीयांन कांडे २

प्रा

को मेडी दो सज्जना, सुहारी सुत केळा लॅगडीह घणा। टेक

पिरीयां संदी गाहि डीलां, पांघीडा पूछां कंडीई दो सुंग रेला, कीदो बांह असां १ आहे तिक दीदार जीला, पिरी पूर पसां यं दादू जे जिंदएला. सज्जण साण रहां २

हरिहां दिखावो नैनां, क्षंदर मूर्ति मोहनां,बोछि सुनांवो बैनां। टेक प्रगट पुरातन खंडणां, महीमान सुख मंडणां १ अविनाती अपरंपरा, दीनदयाछ गगनधरा २ पारब्रह्म प्रपूर्णा, दर्स दऊ दुख दूरणां ३ करिकृपा करूणामई, तब दादू दख तुम्हदई ४

७ निम पर हरताः ।

रामसुख सेवक जाने रे, दूजा दुख करि माने हे। टेक और अग्नि की झाला, फंन्ध रोप है जमजाला समकाल कठिन सिर पेखे, ए भिंह रूप सब देखें १ विष सागर लहारे तरंगा, यह असा कूप भवंगा भयभित भयांनक भारी, रीप कवत मीच विचारी २ यह असा रूप ललावा,ठगपासी हाग आवा सब असा देखि विचार, ए प्राणधात वटपारे ३ कैसा जन सेवक सोई, मन और न भाव कोई हरिमेम मगन रंगराता, दादूरांम रमें रसमाता ४

८ श्रीमुख साधुनिहनां । आप निरंजन यो कहें, कीर्ति कर्तार में जन सेवक दो नहीं, एके अंग सार । टेक मृम कारण सब परहर, आपा अभिमान सदा अखंदित उरधरे, बोले भगवान १ अंतरपट जीवे नहीं, तबही मिरिजाइ बिल्लुरे तलके मीन ज्यूं, जीवे जल आइ २ खीर नीर ज्यूं मिलिरहै, जल जलहि समान आत्मपाणी लूण ज्यूं, दुझा नाही आन ३ मैंजन सेवक दैनहीं, मेरा विश्राम मेरा जन सुझ सारिखा, दादू कहेरे राम १

सरन तुम्हारी केसवा, में अनत सुखपाया
भागवड तूं मेटिया, हूं चरनूं आया । टेक
मेरी तित्त मिटी तुम्ह देखतां, लीतल भयो भारी
भव बंधन सुक्ता भये, जब मिलें सुरारी १
स्त्रम भेद सब मूलिया, चेतन चित लाया
पारल सूं प्रचा भया, उन सहज लखाया २
मेरा चंचल चित निहचलभया, अब अन्त न जाई
मगनभयो सरविधियां, रसपीया अधाई ३
सनसुखंद्वे तें सुखदीया, यह दया तुम्हारी
दादू दर्लन पार्वर्ड, पीव प्राण अधारी ४

गोबिंन्द राखो अपनी वोट, काम क्रोध भए बटपारें तिकमारे उर चोट। टेक बैरी पंच सबल संग मेरे, मार्ग रोकि रहे काल अहेड़ी बिधक है लागे, ज्यूं जीव वाज गहे १ जानध्यान हिरदे हिरलीनां, संगही घेरिरहे समझ न पर्व्ह वापर मईया, तुम्ह विन स्लसहे र सरण तुम्हारी राखह गोविंद, इनके संग न दीजे इनके संग बहुत दुखपायो, दादू कूं गहिलीजे ३

रामकृपा किर हो दयाला, दर्भन दहु का हु प्रतिपाला। देवं बालक दूघ न देई माता, तांबे क्यूं किर जीवे विधाता है गुण ओगुण हिर कलून विचार, अंतरहेत प्रीति किर पाले हैं। अपनी जानि करेहु प्रतिपाला, नैन निकट उर घर गोपाला है दादू कहै नहीं वस मेरा, तूमाता भें बालक तरा है

भिक्त मांगां वाप भिक्त मागां, मून तहांरा नामनां प्रेम छागां सिवपुरत्रहापुरसर्वस्ंपूकीजिए,अमरथावानहीछोकमांगां। टेक आपअवलंदिन तहांरा अंगनां, भिक्तस्त्रीवनी रंगराची देहने गृहने वास बैकुण्ठ तणां,इंद्रआसण नही मुक्ति जाचीं १ भिक्तवाळी खाग आविचल हरी,निर्मलो नाम रसपानभावे तिदिन रिहिने राजरूड़ो नहीं, देवपद महारे काजि न आवे १ आत्मा अत्तर सदा निरंतर, तहांरीबापकी भिक्त दीजे कहे दादू हिवे कोडिदन आपे,तुन्हविनां ते अम्हे नहीं लीजे

कह दादू ।हव का।इंदत्त आप,तुन्हविनां ते अम्हे नही छीजें १२ । एहं एकत्तूरामजीनामरुड़ो,तहारानामविनांविजोसवकूड़ों।टेक

तुम्हिनां और कोई किलमानहीं, तमरता संतने साद आपे हम कीया कोटि छोडिने बांधी, नामलेसां खिणतही कापे १ संतने सांकडा दुए पीडा को, नाहों बहुलो बेगिआबे पापनां पुंज पहणकिरियों, भाजिया भय धम जोनिन आबे २ दुष्टनै मारवा संतनें तारवा, प्रगटधा वातहो आपँजाए ३ नाम छेतां खिणनाथ तें एकछै, कोटीनां कर्मनां छेदकीघा कहै दादू हिव तुन्हिवनां का नही,साखि बाछैजे सराणि छीघा ४

हरिनाम देहु निरंजन तेरा, हरिहरि खिजपै जीव मेरा। टेक भावभक्ति हेत हरिदीजै, प्रेम उभंग मन आवै कोमल बचन दिनता दीजै, राम रसाइण भावै १ बिरह बैराग प्रीती मोहि दीजै, हिरदे साच सत्य भाखों चित चरणों चितामणि दीजै, अंतर दिढ करि राखों २ सहज सील संतोप सब दीजै, मन नीइचल तुम्ह लागे चेतन चिंतन सदा निवासी, संग तुम्हारे जागे ३ ज्ञानध्यान मोहन मोहि दीजै, खुर्ति सदा संग तेरे दीनदयालु दादू को दीजै, परम जीति घट मेरे ४

जय जय जय जमहीत तूं, तूं समर्थ तांई लक्छ भवन भानेघड़े, दूजाको नाहीं। टक कालमीच करूणां करे, जम किंकर माया महाजोध बल्चंत बली, भय कंपे राया १ जरामरण तुम्हथें डरे, मनकों भय भारी काम दलन करूणांमई, तूं देव सुरारी २ सब कंपय कर्तार थें, भवंबधन पासा आरे रिपु मंजन भक्ता, सब बिन्न बिनासा ३ सिरऊपर साईखडा, सोई हम मांही दादू लेवक रामका, निर्भय न डरांही ४

### १५ हित उपदेश ।

हरिके चरन पकरमन मेरा, यह अविनासी घरतेरा । टेक जब चरन कमछ रज पाँवे, तब काल ब्याख बोरावे तब त्रिगिधि तापतन नासे, तब सुखकी एसि बिलासे १ जब चरन कमल चितलांगे, तब मांधे मीच न जांगे जब जनम जरा सब खीनां, तब पर पांवन उरलीनां २ जब चरन कमल रस पींवे, तब माया न ब्यापे जीवे जब स्रम कर्म अयभाने, तब तीन्यूंलोक बिराजे ३ जब चरन कमल ब्याचेतरी, तब चारीपदार्थ चेरी तब दादू और न वांछें, जब सम लांगी साचे १

१६ सत उपदेशः।

संतो और कहो क्या कहिए, हम तुम्ह सीख यह सतगुरुकी निकट रामके रहिए, । टेक हम तुम्ह माहि बैस सी स्वामी, साचे मों मृजुलिहए दर्सन प्रमत जुए जुग की जै, कोहे को दुख सहिए १ हम तुम्ह संग निकटि रहे नेरे, हार केवल करिगहिए चरण कमल छ। डिकरि असे, अंनंत काहे को बहिए २ हम तुम्ह तारण तेज धन सुंदर, नीकेंस्र निविहिए दादू देखु और दुख सवही, ताम तन क्यू दहिए ३

मनारे वहुर न झैते होई, पीछैं फिरि पछितावैगारे नीदमेरे जिनतेई । टेक आगम तारे तचुकरीले, तोमुख होवे तोही प्रांतिकरी पीव आइए, चरनों राखैमोही १ संतार सागर बिपम आंतेमारी, जिनराखे मन मोही दादू रे जन रामनाम सों, कुसमल देही बोही २

### १८ काछ चिंगामणी ।

साथी सावधान है रहिए,
पलक मांहि परमेसुर जाने, काह होव काह कहीए। टेक
वावा बाट घाट कुछ समझ न आवे, दूरगमन हमजानां
परदेती पंथचले अकेला, औघट घाट पयाना १
बावा संग न साथी कोई नहीं तेरा, यह सब हाठ पतारा
तरवर पक्षी सबै सिघांए, तेरा कोण गंवाना २
बाबा सबै बढाऊ पंथ सिराणे, अध्यिर नाहीं कोई
अंतकाल की आगे पीछें, बिछुरत.बार न होई ३
बावा काची कापा कोण भरोसा, रैनिगई का सोवे
दाद संबल सुकृत लीजे, सावधान किन होवे ६

### १६ तर्क चितामणी०।

मेरा मेरा काहेको कीजै, जे कुछ संगत आवै अनंत करीछे धन धरीछा, तेऊ तोरीता जावै। टेक माया बंधन अंधन चेतेरे, मेर माहि छपटाया तेजाणीं हूं यह बिछालीं, अनंत विराध खाया १ आप सुवार्थ यह दिल्धारे, आगम मरम न जाणें जमकरी मांधें वाण घरीछा, तेतो मन नहीं आणें २ मन बिचारि सारी ते छीजै, तिछ माहै तन पाडिशा दादू रे तहां तन ताडीजै, जेणें मार्ग चाडिशा। ३ २० बीनती पुनः हित उपदेम० ।

सनमुख मईछारे, तब दुख गईछारे ते मेरे प्राण अधारी, निराकार निरंजनदेव छेवाते विचारी । टेक अपरंपार परम निज सीई, अछख तोरा विसतार अंकूर बीज सहज समानां, औता समर्थ सारं १ जेतें कीहां किन यक चीहां, भईछा ते प्रमाणं अविगति तोरी विगती न जाणों, भै मूर्ख अपाण २ सहजें तोरा राम न मोरा, साधन सो रंग आई वादू तोरी बिगति न जाणे, निवी होकर छाई ३

हरिमार्ग मस्तक दी जिय, तब निकट परमपद ली जिए। टेक इस मार्ग मोहें मरणां, तिल पी लें पाव न घरणां अव आगें हों यसु होई, पी लें सोच न करणां कोई १ ज्यं सुरा रणझूझे, तब आपा परनहीं बूझे सिर साहिब काज सवारे, घण घांवां आपडारे २ सती सती गिह साचा बोले, मन निहचल कदे न डे लें वाके सोच पोच जीव न आवे, जग देखत आप जरांवे ३ इस सिरसं साटा की जै, तब अविनासी पदली जै ताका तबसिर स्पावत हो वे, तब दादू आपा खोवे १

झुठा किलजुग कह्या न जाइ, अमृतकूं बिष कहे बनाइ । टेक धनकों निर्धन निर्धन कों घन, नीति अनीति पुकारे निर्मेख मैला मैला निर्मेल, साधु चोर करि मारे १

२२ कालिज्याः ।

कंचन काच काचकों कंचन, हीरा कंकर भाखें माणिक माणिया माणियां माणिक, साच झुट करि नाखें २ पारस पथर पथर पारस, कांधेनु पसु गावे चंदन काठ काठकों चंदन, असी बहुत बनावे २ रसकों अनरस अनरस को रस, मीठा खारा होई दादू काळिजुग औसा बरते, साचा बिरळा कोई ४

दादू मोहि भरोता मोटा,
तारण तिरण लोई संग मेरे, कहा करें करें कि खें।टा। टेंक
दें।छागी दिरया थें न्यारी, दरीया मंझि न जाई
मछ कछ रहें जलजेते, तिनकीं काल न खाई ?
जब सूने पिंजरघर पाया, बाज रह्या बन मांहीं
जिनका समर्थ राखणहारा, तिनकों को डर नांहीं ?
साचे झूठ न पूजे कबहूं, सत्य न लागे काई
दादू साचा सहज समानां, फिरवें झूठ बिलाई ३
२४ साव झूठ निर्ने०।

साईकों सांच पियारा,
। सौच तांच सुहावे देखों, सांचा तिरंजनहारा । टेक
ज्यूं घण घावां सार घडीजे, झूठा सबे झडिजाई
घणके घांवा सार रहेगा, झूठ न मांहि समाई १
कनक कसोटी अग्निमुख दीजें, कंपसवे जलजाई
योंतो कसणी सांच सहैगा, झूठ सहै न भाई २
ज्यूं घृतकों ले ताता कीजें, ताय ताय तत्व की हां
ततें तत्व रहेगा भाई, झूठ सबै जल खी हां ३

योता कतणी ताच सहैगा, ताचा किन किति छवै दादू दर्तन ताचा पावै, झूटे दर्तन देवै ४

२५ करणी विनां कथणी०।

बाते बादि जांहगी भईए, तुम्ह जिन जानों बात न पईए । टेक जबलग अपणां आप न जांणे, तबलग कथणी काची आया जांणि सांईकों जाणें, तब कथनी सब साची १ करणी बिनां कंत नहीं पाने, कहै सुनैका होई जैसी कहै करेजे तैमी, पानेगा जन सोई २ बात नहीं जे निर्मल होने, तो काहेकों किसली जै सानां आग्न दहै दसवारा, तब यह प्राण पती जै ३ पोंहम जानां मन पातियानां, करणी कठिन अपारा दादू तनका आपा जारे, तो तिरतन लागेवारा १

पंडित राम मिलेसो की जै,
पिंड पिंड बेर पुरान बाग़ांने, सोई तत्व कि दीजे। टेक
आत्म रोगी बिखम वियाधा, सोई किर औषघ सारा
परसत प्राणी होइ परमसुख, लूटै सब संसारा १
ए गुण इंद्रिये आग्नि अपारा, तासन जले सरीरा
तन मन सीतल होइ सदासुख, सो जलह वो नीरा २
सोई मार्ग हमही बतावह, जिहिं पंथ पहुचे पारा
भूल न पढे उल्लिट नहीं आवे, सो कुछ करो बिचारा ३
गुरु उपदेस देह किर दीपक, तिमिर मिटे सब सुझे
दादू सोई पंडित जाता, राम मिलनकी वूझे १

#### २५ सचित्रणः

हारराम बिनां सब भ्रम गए, कोई जन तेरा साचगहै। टेक पीव नीर तृखा तन भाज, ज्ञान गुरू बिन कोई न छहै प्रगट पूरा समाझे न अव, ताथ सो जल दूरि रहे १ हर्ष साक देळ समकरि राखे, एक एक के संग न बहै अनंत जाइ तहां दुख पावे, आपहि आपा आप दहें २ आपा पर भ्रम सब छाड़े, तीन छोक पर ताहि घरे सोई जन सही सांच को परसे, अमर मिळे नहीं कबहू मेरे ३ पारब्रह्म सी प्रीति निरंतर, राम रसायण भरि पीवे सदा अनंद सुखी साचेसु, कहे देखू सो जन जीवे १

ः २८ :भ्रम विर्धूनणः ।

जग अंघा नैन न स्क्षे, जिन तिरजे ताहि न बूझे । टेक पाहनकी पूजा करे, कीर आत्मा घाता निर्मल नैन न आवई, दो जग दिल जाता ? पूजे देन दिहाड़िया, माहा माई मांने प्रगट देन निरंजनां, ताकी सेन न जाने ? भैरन भूत सब अम के, पसु प्राणी घ्यांने सिरजनहारा सबन का, ताको नहीं पाने ? आप सुनार्थ मेदनी, का का नहीं करेई दादू साचे राम बिन, मारे मारे दुख अरई ?

१६ आन उपास विषयय नादी भ्रमणा

साचा राम न जाने रे,सबझूठ बखानेरे सबझूठ बखाने रे। टेक झूठे देवा झूटी सेवा, झूठी करें पसारा झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजण हारा १ झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावै जूठा आडा पड़रा देवै, झूठा थाल बजावे रे झूठ बक्ता झूठे सुरता, झूठी कथा सुनांवै झूठा कलिजुग सबको मानें, झूठ भ्रम दिहावै रे पावर जंगम जलथल महियल, घट घट तेज समानां दादू आत्म राम हमारा, आदिपुरुष पहिचाना ४

३० निज मार्ग निःणै। में पंथ एक अपारके, मन और न भावें सोई पंथ पावे पीवका, जिस आप छखावें । टेक को पंथ हिंदूं तुरक का, को काहू राता को पंथ सोपी सेवड़े, को संन्यासी माता १. को पंथ जोगी जंगमां, को सक्ति पंथ घावें को पंथ कमडेंका पड़े, को बहुत मनावें २ को पंथ काहूके चले, में और न जानू दादू जिन जग सिरिजिया, ताहीं कों मानूं ३

आजि हमारे रामजी, साधु घर आए
मंगळ चार चंहुदिस भए, आनंद बघाए। टेक
चौक पुराऊं मोतियां, घित चंदन लाऊं
पंच पदार्थ पोइकरि, यह माल चढांऊं १
तन मन धन करि वारणें, प्रदक्षिणा दीजे
सीत हमारा जीवले, नोलावर कीजे १
भाव भक्ति करूं प्रीतिसं, प्रेमरस पीजे
सेवा बंवन आरती, यह लाहा लीजे ३

भाग हमारा हे सखी, सुख सागर पाया दादू का दर्शन किया, मिले त्रिभवनराया थ

३९ संत समागम मार्थनां ।

निरंजन नावके रसमाते, केई पूरे प्राणी राते । टेक सदा सनेही रामके, सोई जन साचे तुझिबन और न जाणही, रंग तेरे ही राचे ? आनन भावे एक तूं, सत्य साधू सोई प्रेम पियासे पीवके, औसा जन कोई २ तुझही जीवन उर रहे, आनंद अनुरागी प्रेम मगन पीवे प्रीतड़ी, छै तुझनों छागी ३ ज जन तेरे रंग रंगे, दूजा रंग नांही जन्म सुफछ करि छीजिए, दादू उनमांही ४

१३ अत्वंत निर्मेख मख मनडपदेस ।

चलरे मन जहां अमृत बनां, निर्मल नीके संतजनां। टेक निर्मुण नाम फल अगम अपार, संतन जीवन प्राण अधार ? सीतल लाया सुखी सरीर, चरण सरीवर निर्मल नीर २ सुफल सदा फल बारह मास, नाना बाणी धुनि प्रकास तहां बास बसे अमर अनेक, तहां चलि दादू यहै विवेक 8

इ४ ।

चलो मन म्हांराज हां भित्र हमारा, जहां जामण मरण न जांणिए नही जाणिए। टेक मोहन माया मेरा न तेरा, आवागमन नहीं जम फेरा १ पिंड पड़ै नहीं प्राण न छूटै, काल न लांगे आव न खूटै अमर लोक तहा अखिल सरीरा, व्याविविकार न व्यापे पीरा३ राम राज कोई भिडें न माजै, अस्थिर रहणा बैठा छाजै ३ अछख निरंजन और न कोई, मिंत्र हमारा दादू सोई ५

बेळी आनंद प्रेम समाइ, सहनें मगन रामरस पीवे, दिन दिन बघती जाड़ । टेक सतगुरु सहनें बाहि बेळी, सहन गगन घर छाया सहनें सहनें कूंपल मेले, जाणे अवयुराया १ आत्म बेळी सहनें फूले, सदा फूल फल होई काया बाडी सहनें निपने, जांणे बिरला कोई २ मनहठ बेळी सूकन लागी, सहनें लुग जुग जीवे दाहू बेळी अमरफल लागे, सहन सदा रस पीवे ३

संतो राम बाण मोहि छागे, मारत मृग मरम जब पायो, सब संगी मिल जागे। टेक चित चतन चिंतामणि चींहें, उल्लेट अपूठा आयाः मंदिर पैसि बहुर नहीं निकसे, प्रेम तत घरछाया ? आवे न जाई जाइ नहीं आवे, तिहिं रस मनवा माता पान करत परमांनंद पाया, थिकत भया चाल जाता २ भयो अपंग पंक नहीं लागे, निर्मल संग सहाई पूर्णबह्म अखिल अविनासी, तिहि ति अनत न जाई ३ सोरस लागि प्रेम प्रकासा, प्रगटी प्रीत्म वाणी बाद दीन द्यालुहि जाणे, खुखमें सुर्ति समाणी

- मध्य नैन नृखूं तदा, सो सहज सहय

देखत ही मन मोहिया' सो तत्व अनूप टेक तृषणी तिट पाईपा, मृति अविनासी जुग जुग मेरा भांवता, सोई सुख रासी तारूणी तट देखिहूं, तहां अस्थानां सेवक खामी संगहे, बेटे भगवानां २ निर्भय थान सुहात सो, तहां सेवक खामी अनेक जतन करि पाइक, मैं अंतरजामी ३ तंज तार पर मत नहीं, अता उजियारा दावू पार न पावहीं, सो सरूप संभारा ४

निकट निरंजन देखिहूं, छिन दूर न जाइ बाहार भीतिर एकता, सब रह्या समाई । टेक सतगुरु भेद बताइया, तब पूरा पाया नैनिन ही निर्दूवं सदा, घर सहजें आया १ पूरे संग प्रचा भया, पूरी मित जागी जीव जानि जीवन मिले, असे बड़मागी २ रोम रोम में रिमरह्या, सो जीवन मेरा जीव पीव न्यारा नहीं, सब संग बसेरा ३ सुंदर सो सहजें रहे, घट अंतरजामी वादू सोई देखिहूं, सारों संग स्वामी ४

सहज सहेरुहै। हें, तूं निर्मास नैंन निहारि रूप अरूप निर्मुण अमुणानें, त्रिमवन दाता देव सुरारि। टेक वारंबार निराखि जग जीवनि, इहि घर हरि अविनासी सुंदिर जाय सेज सुख बिलते, पूर्ण प्रेम निवासी १ सहजें संग परस जगजीवन, आसण अमर अकेला सुंदिर जाय सेज सुख सोवें, ब्रह्म जीवका मेला २ मिल आनंद प्रीति करि पावन, अगम निगम जहां राजा जाय तहां परित पावनको, सुंदिर सारे काजा ३ मंगल चार चहूं दिस रोपे, जब सुंदरी पीव पावे परम जोति पूरेसुं मिलकरि, दादू रंग लगावे ४

जहां आप आप निरंजनां, तहां निशवासुर नहीं संजमां। टेक तहां घरती अंबर नाहीं, तहां घूप न दीते छांहीं नहां पतन न चाल पाणी, तहां आप एक बिताणी १ तहां चंद न उमे सूरा, मुख काल न बाजे तूंग तहां सुख दुख का गम नाहीं, ओतो अगम अगोचर माहीं २ तहां काल काया नहि लामे, तहां को साबै की जामे तहां पाप पुन्य नहीं कोई, तहां अलख निरंजन सोई ३ तहां सहज रहें सो स्वामी, सब घट अंतरजामी सकल निरंतर वाशा, रिट दाबू संगम पासा ४

81

अवधू बोलि निरंत्रन बाणी, तहां एके अनहद जाणी । टैक तहां वसुधा का वलि नाही, तहां गगन घाम नहीं छाहीं तहां चंद छर नहीं जाई, तहां काल काया नहीं भाई १ तहां रेनि दिवल नहीं छाया, तहां वाव वरन नहीं माया नहां उदय अस्त नहीं होई, तहां मो न जीये कोई २ तहां नोंदी पाठ पुगनां, तहां अगम निगम नहीं जानां तहां विद्या वा नहीं ज्ञानां, नहीं तहां जोगरू ध्यानां ३ तहां निराकार निज अता, तहां जाण्या जाय न जैसा तहां सब गुंण रहिता गहिए, तहां दादू अनहद कहिए ४ ४२ निष्ट साम्रके ।

वावा को जैना जन जोगी,
अंजन छाड़े रहे निरंजन, सहज सदा रस भोगी। टेक
छाया भाषा रहे विवरजित, पिंड ब्रह्माड नियारे
चंद स्रातें अगम अगोचर, तो गह तत्व विचारे १
पाप पुन्य मिल्ठे नहीं कवहूं, है पक्ष रहता तोई
धर्राण आकास ताहीतें ऊपर, तहां जाय रित होई १
जीवण मरण न बंखे कबहूं, आवागमन न फेरा
पाणी पवन परस नहीं छागे, तिहि संग करे बतेरा ३
गुण आकार जहां गम नाही, आप आकेला
दादू जाय तहां जन जोगी, परम पुरुष सूं मेला १

प्रश् परचपामिक ते। विनि ज्ञानि जानि जन जीवे, विनहीं मनसा मनहि बिचारे, विन रसनां रस पीवें । टेक विनहीं छोचन नृष्धि नैन बिन, श्रवण रहित सुनि सोई श्रेतें आत्म रहे एकरस' तो दूसर ना वन होई १ विनहीं मार्ग चळे चरन बिन, निहचळ बैठा जाई बिनहीं काया मिळे परमपद, जूं जळ जळहि समाई २ बिनहीं ठाहर आसण पूरे, बिन कर बेन बजावें बिनहीं पावों नाचे निस दिन, बिन जिह्वा गुण गाँवे ३ सबग्ण रहिता सकळ बियापी, बिन इन्द्रिय सरभोगी

दादू असा गुरु हमारा' आप निनंत्रन जोगी ४

यह परम गुरु जोगं, अभी महारत भोगं। टेक मन पवनां थिर लाधं, अविगति नाथ अराधं तहां सब्द अनहद नादं १ पंच लखी प्रमोधं, अगम ज्ञान गुरु बोधं तहां नाथ निरंजन बोधं २ लतगुरु मांहि खखावा, निराधार घर छावा तहां जोति सक्ती पावा ३ सहजें तदा प्रकासं, पूर्णब्रह्म बिछासं तहां तेवक दादू दासं ४

४५ अनमई॰। मूनै यह अचंमी थाए, कीड़ी एह हस्तीविडास्त्रोतेहैं नैठीखाए। टेक जांणहुतो ते बेठा हारे, अजाण तेन्हें तां बाहे

पागुळउ जाबा छागो, तेन्हैं कर को लाहे १ न्हान्हों हुतो ते मोटो थाए, गगन मंडळ नहीं माए मोटेरो विसतार भणीजै, तेतो कीए जाए २

ते जांणे ज नृखि जोप, खोजी ने बिल्माए

दादू तेन्हो भरम न जाणै, जे जिह्ना बिहुंगो गाए ३ इति सन समझ्डी सपूर्ण ॥ ८ ॥ पर ॥ २८३ ॥

## ॥ त्रथ राग त्रासावरी ॥

१ वत्तमाउतम् स्यरणः ।

तृंहीं मेरे सनां तृंही मेरेबैनां, तुम्हहीं मेरेश्रवनां तृंही मेरेनैनां। टेक तृंहीं मेरे आत्म कवल मंझारी, तृंही मेरे मनता तुद्धा परवारी तृंहीं मेरे मन्हीं तृंहीं मेरे स्वाशा, तृंहीं मेरे सुरतें प्राण निवाझा १ तृंहीं मेरे मस्ति स्व सकल सरीरा, तृंहीं मेरे जीवरे ज्यूंजल नीरा २ तृंहीं मेरे शवरको नाहीं, तृंहीं मेरी जीवन दादू माही ३ ४ अनव सरीए।

तुह्मारे नाम लागि हरि जीवन प्रेरा,

मेरे लाधन सकल नाम निज तेरा । टेक
दान चुन्य तप तीर्थ मेरे, केवल नाम नुह्मारा
एसब मेरे सेवा पूजा, औसा बरत हमारा १
एसब मेरे वेद पुरानां, खुचि संजम है लोई
ज्ञान प्यान एही सब मेरे, और न दूजा कोई ६
काम क्रीध काया बीस करणां, एसब मेरे नामां
मुक्ता गुपता प्रगट कहिए, मेरे केवल रामां ३
तारण तिरण नाम निज तेरा, नुह्महीं एक अधारा
दादू अंग एक रसलागा, नांवगहै भोषारा ३

3 |

हिर केवल एक अधारा, लोई तारण तिरण हमारा । टेक नां में पंडित पढिगुणजाणों, नां कुछ ज्ञान विचारा नां में अगमी जोतिस जानें।, नां सुझ रूप सिंगारा १ नां तप मेरे इंद्रिय निगृह, नां कुछ तीर्थ फिरनां देवल पूजा सेरे नांही, ध्यान छलू न घरणां २ जोग जुगति नहीं कुछ सेरे, ना में साधन जानू औषद मूली सेरे नांही, ना में देस बखांनू ३ में ता और कलू नहीं जानूं, छही और दया कीजे न्दाबू एक गलित गोविन्दस्ं, इंहिविधि प्राण पतीजे ४

पीव घर आवतूए, अहो मोहि भानूं ते । टेक मोहन नीकोरी हरी, देलोंगी अखियां भरी राखो हूं उरधरी, परीति खरी १ मोहन मेरोरी माई, रहु हूं चरणो घाई आनंद बघाई, हरिके गुण गाई २ दादूरे चरण गहिए,कापनै तहां तो रहिए,तनमन सुख छिहिए ३

अहो माई मेरो राम बैरागी, निज जिनजाई । टेक राम विनोद करत उर अंतर, सिछहु वैरागित धाय १ जोगिन है करि फिरूंगी बदेता, रामनाम स्पाछाय २ दादू को स्वामी हैरे उदासी, रहि हो तैंन दोयछाइ ३

६ उपदेस चिंतामणी० ।

रें मन गोविंद गापरे गाय, कतम अविरथा काइरे जाइ। टेक अता कत्म न वारंदारा, ताथें चापिले राम पियारा १ यह तन अता वहर न पाये, ताथें गोविंद काहे न गावे २ बहुर न पाये सिनपा वेही, ताथें किन्छे रामस्तर्की ३ अब के बादू किया निहाला, गाय निरंहत दीनद्वाला १

### ७ काल चिंतामणी ।

मनरे सोवत रैनि विहांनी, तें अजहूं जात न जानी । टेक बीती रैनि बहुर नहीं आवै, जीव जागि जिन लोवै चारूदिला चौर घर लागे, जागि देखि क्या होते १ भार भए पछितावन छागा, याहि सहस्र से कुछ नाही जब जाय काल काया कर खानै, तब लोधे घर यांही २ जागि जतन करि राखै सोई, तब तन तत्व न जाई चेतन पहरे चेंत नाहीं, यह दादू समझाई ३

देखतही दिनआयगए, पछटि केल सब त्वेतअए। टेक आई जरामीच सामे भरणां, आया काल अबै दया करणां श्रवण सुर्ति गई नैन न स्त्ज़ै, सुधि बुधि नांठी कह्यान बूझे २ मुख तें सब्द विकल भई वाणी, जन्म गया सब रैणि बिहाणी प्राण पुरुष पछितावन छागा, दादू औलर काहे न जागा ४

### इ उपहें ।

हरि विन हांही कहुंसुच नाहीं,देखत जाय बिबफल खाहीं। टेक रत रसना के मीन मन भीरा, जल थें जाय यों दहे सरीरा १ गजके ज्ञान समन सदसाता, अंकुल डेशि गहै फंघघाता मर्कट, मूंठी यांहि मन लागा, दुखकी रासि श्रम श्रम भागा २ दादू देखु हरीसुखदाता, ताकों छाडि कहां मन राता ३

सांई बिनां संतोष न पावे, भावे घर तिज वन बन धावे । टेक भावे पढिगुण वेद उचारे, अम्म निमम्स सबै विचारे १ भावे नवखंड सब फिरि आवे, शबहुं आगे काहे न जावे २

भावे सब तिन रहे अकेला, भाई बंधन काहू मेला ३ दादू देखे साई सोई, साच निनां संतोष न होई ४

मन माया रातो भूळे येरी सेरी कार कार वोरे, कहा सुगध नर फूळे। टेक भाषा कारण मूळ गंवांवे, लज़ि देखि यन सेरा अंत्यकाळ जब आय पहूंचा, कोई नहीं तब तेरा १ मेरी मेरी कार कार जांनें, मन मेरी कार रहिया तब यह मेरी कांमिन आहे, प्राण पुरुष जब गहिया १ राव रंक लब राजा राणां, लब हिनको बोरांवे छत्रपति भूपति के लंग, वलती वेर न आहे ३ चेत विचार जानि जीव अपने, माया संगन जाई हादू हरिभज़ि समिक्ष लयानां, रहो राम ट्योंटाई १

### १२ काळ चिन्तामणी०।

रहती एक उपावन हारा, और चलती सब संसारा । टेक चलती गमन घरणि तब चलती, चलती पवनस्पाणी चलती चंद सूर पुन चलती, चलती सवैउपानी १ चलती दिवल रैनिभी चलती, चलती जुग जमवारा चलती काल ज्याल पुन चलती, चलती तवै पतारा २ चलती स्वर्ग नरक भी चलती, चलती सूंत्रणहारा चलती सुख दुख भी चलती, चलती क्रंम विचारा ३ चलती चंचल निहचल रहती, चलती से कुल की हां दादू देखु रहें अविनाती, और तवै घट खीनां १

#### 1 \$8

इहिं काछि हम मरणें कों आए, मरण मीत उन संग पठाए। टेक जबयें यह हम मरण बिचारा, तबयें आगम पंथ संवारा १ मरणां देखि हम गर्ब न की हां, मरण पठाए सो हम छी हां २ मरणां मीठा छागै मोहि, इहिं मरणे मीठा सुखहोड़ ३ मरणे पहली मरेजे कोई, दादू सो अबरांबर होई ४

रे मन मरणे कहा दराई, आगै पीछै मरणां रे आई। टेक जे कुछ आवै थिर न रहाई, देखत सबै चल्या जगजाई १ पीर पैकंबर कीया पयानां, तेष मताइक सबै सयांनां १ ब्रह्मा विष्णु महेस महाबद्धि, मोटे सुनिजन गए सबचाछि ३ निहचल सदा सोइ मनलाइ, दादू हरिष राम गुणगाइ ४

१५ वस्तु निर्देस निर्नै ।

असा तत्व अनूपम भाई, मरे न जीवे काळ न खाई । टेक पावक जरे न मास्त्रो मरई, काळा कटे न टास्त्रो टरई १ अखिर खिरेन छागे काई, सीत घाम जळ डुवन जाई २ माटी मिळे न गगन बिळाई, अघट एकरस रह्या समाई ३ असा तत्व अनूपम कहिए, सो गहि दादू काहे न रहिए ४

१६ मन उपदेशी

मन रे सेव निरंजन राई, ताकों सेवो रे चितलाई । टेक आदि अंत्य सोई उपावे, प्रलय लेय लिपाई विन यंगा जिन गगन रहाया, सो रह्या सबन में समाई १ पाताल मांहे जे आरांघे, वासगरे गुनगाई सहस मुख जिह्वा है ताके, सो भी पार न पाई २ सुर नर जाको पार न पानै, कोटि सुनिजन धाई दादू रे तन ताको हैरे, जाकों सकछ छोक आराही ३

निरंजन जोगी जांनिलें चैला, सकल वियापी रहे अकेला। टेक खप्रन झोली डंड अधारी, मिटी न माया लेह । वचारा १ सींगी मुद्रा बिभूतन कंथा, जटा जाय आसण नहि पंथा २ तीरथ बत न बनखंड बासा, मांग न खाय नहीं जगआसा ३ अमर गुरु अबिनासी जोगी, दार्दू चैला महारस भोगी ४

जोगीया बैरागी बाबा, रहै अकेला उनमन लागा। टेक आहम जोगी धीरज कंथा, निहचल आसण आगम पंथा १ सहजैं मुद्रा अलख अधारी, अनहद सींगी रहणी हमारी २ काया बनखंड पाची चैला, ज्ञान गुफा में रहे अकेला ३ दादू दर्सन कारण जागै, निरंजन नग्नी भिक्षा मांगै १

बावा कहु दूजा क्यूं कहिए, ताथें इहि संसै दुख साहिए। टेक यह मित असी पसुवा जैसी, काहे चेतत नाहीं अपनां अंग आप नहीं जाने, देखें दरपन मांही १ इहिं मित मींच मरण के तांई, कूंप सिंह तहां आया डूब सुवामन मरम न जाना, देखि आपणी छाया १ मद के मातो समझत नाहीं, मैंगल की मित आंई आपिह आप आप दुख दीहां, देखि आपणी झांई ३ मन समझे तो दूजा नाहीं, विन समझें दुख पावे दादू ज्ञान गुरुका नाहीं, समाझे कहाथें आवे १ २० नाम समता०।

बाबा नाहीं दूना कोई,
एक अनेक नाम तुम्हारा, मेथें और न होई। टेक
अलख अहाही एक तूं, तूंही राम रहीम
तूंही मालिक मोहिनां, केला नाम करीम १
साई सिरजन हार तूं, तूं पांवन तं पाक
तूं कायम कर्तार तूं, तूं हो र हाजर आप २
रिमता राजिक एक तूं, तूं सारंग सुनहान
कादर कर्ता एक तूं, तूं साहिब सुलतान ३
अविगति अहै एक तूं, मनी गुसाई एक
अजव अनूपम आपहै, जन दादू नाम अनेक १

२१ समर्थाई ।

जीवत मारे मुए जिलाए, बेलित गुंगे गुंग बुलाए । टेक जागत निसभिर सई मुलाए, सोवत रैनी सई जगाए १ सुझत नैनह लोयन लीए, अंध बिचारे तहां मुखदीए २ चलते भारी त बिटलाए, अंग्ग बिचारे सेई चलाए ३ औसा अद्धत हम कुल पावा, दादू सतगुरु कहि समझावा ४

२२ मश्रा

क्यूंकरियहुजगरच्यो गुसांई, तेरेकोणिबनेंग्दबन्यो मनमांहीं। टेक के तुम्ह आपा प्रगट करिणां, के येंहु राचिछे जीव उधरणां ? के यहु तुम्हकों सेवक जाने, के यहु रचिछे मनके माने २ के यहु तुम्हकूं सेवक भावे, के यहु रचिछे खेळ दिखावे ३ के यहु तुम्हको खेळ पियारा, के यहु भावे कीह्न पतारा यहु सब दादू अकथ कहाणी, कहि समझावौ सारंगपाणीं २३ उत्तर की साली ०।

खालिक खेलै खेलिकार, बुझै बिरला कोय लेकिर सुखिया नां भयां, देकर सुखिया है।य १ देनेकी सब भुखहै, लेबिकी कुछ नाहि सांई मेरे सबकीया, समिझ देखि मनमांहि २

१४ पदा समधाई: 1

हरे हरे सकछ भवन भरे, जुग जुग सबकरे जुग जुग सबधरे, अकल सकल जरे हरे हरे । टेक सकल भवन छाजे, सकल भवन राजे सकल कहै घरती अंबरगहे, चंद खर सुधिलहे, पवन प्रगट बहै रे घट घट आप देवे, घट घट आप लेवे मंडित माया, जहां तहां आप छाया, अगम निगम पाया २ रसमाहें रसराता, रसमाहें रसमाता, अमृन पीया नूरमांहे नूरलीया, तेज मांहे तेज कीया, दादू दरस दीया ३

१५ मचा०।

पीव २ आदि अंत्य पीव,परिसर अंग संग पीव तहां जीव। देव मन पवन भवन गवन, प्राण कवल मांहि निध निवास विधि विलास, राति दिवस नांहि १ सास बास आस पास, आत्म अंग लगाई अन बेन नृष्वि नेन, गाय गाय रिझाई, २ आदि तेज अंत्य तेज, सहज सहज आय आदि नृग अंत्य नृग, बादू बलि बलि जाय ३ 38

नूर नूर अविल आखिर नूर,
दायम कायम कायम दायम, हाजर है भरवूर । टेक
असमान नूर जमी नूर, पाक परवरदिगार
आव नूर बादनूर, खूब खूबां यार १
जाहिर वातन हाजर नाजर, दानातु दिवान
अजब अजायब नूर दीदम, दादू है हैरान २
२७ रम०।

में अमली मतवाला माता, प्रेम मगन मेरा मनराता। टेक अमी महारस भिरं भीरे पीवे, सनमितवाला जोगी जीवे १ रहे निरंतर गगन मझारी, प्रेम पीयाला सहैज खुमारी २ आसण अवधू अमृतघारा, जुग जुग जीवे रस पीवनहारा ३ दादू अमली इंहिरस-माते, राम रसांयन पीवत लाके ४

सुख दुख संसा दुरकीया, तब हम केवल रामलीया । टेक सुख दुख दोऊ भूम बिचारा, इनस्ं बंध्याहै जगसारा १ मेरी मेरा सुखके तांई, जाय जनम नर चेते नांहि २ सुख के तांई झूटा बोले, बाधे बंधन कबहूं खोले ३ दादू सुख दुख संग न जाई, प्रेम प्रीति पीवसं त्योलाई

कास्ं कहं हो अगम हरिवाता, गगन घरिन दिवस नहीराता। टेक संग न साथी गुरू न चेला, आसन पास यों रहे अकेला १ बेद न भेद न करत बिचारा, अवर्ण वर्ण सबन थें न्यारा २ प्राण न पिंड रूपनही रेखा, सो तत्व सार नैंन विन देखा ३ जाग न भोग न मोह न माया, दादू देखु काल नहीं काया ४ ३० गुम्हान ।

मेरा गुरु अता ज्ञान बतावे, काल न लागे संशा भागे, ज्यूं है त्यूं समझावे। टेक अमर गुरुके आसन रहिए, परमजोति तहां लहिए परमतेज सो दिंद किर गहिए, गहिए लहिए रहिए १ मन पवनां गहि आत्म खेला, सहज सुन्य घर मेला अगम अगोचर आप अकेला, अकेला मेला खेला २ घरती अंबर चंदन सुरा, सकल निरंतर पूरा सब्द अनाहद बाजे तूरा, तूरा पूरा सुरा ३ अबिचल अमर अभयपद दाता, तहां निरंबन राता ज्ञान गुरु ले दादू माता, माता राता दाता १

मेरा गुरु आप अकेटा खेंटे,
आप देवे आप छेवे, आप हैकर मेटे । टेक
आप देवे आप छेवे, आप हैकर मेटे । टेक
आप आप उपाव माया, पंच तत्व करि काया
जीव जनम छे जगमें आया, आया काया माया ?
धरती अंबर महल उपाया, सब जग धंचे लाया
आप अलख निरंजन राया, राया लाया उपाया ?
चंद सूर दोय दीपक कीहां, राति दिवस करि छीहां
राजीक रिजक सबन कूँ दीहां, दीहां छीहां कीहां ३
परम गुरू सो प्राण हमारा, सबसुख देवे शारा
दादू खेळे अनत आपारा, आपारा सारा हमारा

थिकत भयो मन कह्यानजाई,सहज समाय रह्यो ह्यो छाई। टेक

जे कुछ कहिए सोचि बिचारा, ज्ञानअगोचर अगम अपारा १ सायर बूंद कैमें किर तीछै, आप अबोछ कहा कहि बोछै २ अनळ पक्ष पर परदूर, असे राम रह्या भरपूर ३ अबमन सेरा असे रे भाई, दादू कहिबा कहण न जाई ४

33

अविगति की गति कोई न छहै, सब अपनां उनमान कहै। टेक केते ब्रह्मा बेद विचारें, छेते पंडित पाठ पढे केते अनुभव आत्म खोजें, केते सुर नर नांम रटे १ केते ईश्वर आसण बैठे, केते जोगी ध्यांन धरे केते मुनियर मनको मारें, केते ज्ञानी ज्ञान करें २ केते पीर केते पैकंबर, केते पढे कुरानां केते काजी केते मुखा, केते सेख सयानां ३ केते पारिष अनत न पावे, वारपार कुछ नाहीं दादू की मति कोई न जाणें, केते आवहि जाहीं १

ए हुं बुझि रही पीव, जैसा है तैसा कोन कहैं
अगम अगाध अपार अगोचर, सुधि बुधि कोइ न छहे रे। टेक
वारपार कोइ अन्त न पावै, आदि अंत्य मधि नांही रे
खरे सपानें भए दिवानें, कैसा कहां रहे रे १
ब्रह्मा विष्णु महेसुर बूझे, केता कोई बतावै रे
सेप मसाइक पीरपैकंबर, है कोई अगहै गहै रे २
अंबर धरती सुर सास बूझे, बाव बरण सब सोधे रे
दादू चक्रत है हैरानां, कोहै कर्म धहै रे ३
इति श्रीराम आजावी संपूरण ॥ राग ६ ॥ पर २४६ ॥

# ॥ त्रथ राग सींघूडो ॥

१ मचय उपदेन० ।

हंत सरोवर तहां रमें, सूभर हरिजल नीर प्राणी आप पखालिए, निर्मल सदा होए सरीर । टेक मुक्ता हल मन मानियां, चुमै हंत सुजाण मिं निरंतर झूलिए, मधुर बिमल रस पान ! भवर केवल रस बासना, रातो राम पीवंत अरस परस आनंद करें, तहां मन सदा होए जीवंत ! मीन मगन मांहै रहें, मुद्ति सरोवर मांहि सुख सागर किड़ा करें, पूर्णपरमित नांहि ! निर्मय तहां भयको नहीं, बिलसत बारंवार दादू दर्सण की जिए, सनमुख सिरजनहार !

२।

सुख सागर में झूळिवो, कुसमल झहे हो अपार निर्मल प्राणी होयनो, मिलको सिरजनहार । टेक तिही संजम पांचन सदा, पंक न लागे प्राण कवल विगास तिही तणों, उपजे ब्रह्म गियान ? अगम निगम तहां गमिकरे, तातें तत्व मिलान आसण गुरु के आइबो, मुक्तें महल समान २ प्राणी पर पूजा करें, पूरे प्रेम विलास समुजे सुंदर भविए, लागीलैकविलास ? गिण दियम दीने नहीं, सहजे पुंज प्रकास बादू दर्गन देगिलें, इंहिरम सती हो दास 8

#### 3 1

अविनांति लंग आत्मां, रसे हो रेणि दिन राम एक निरंतर ते गजै, हरि हरि प्राणी नाम । टेक सदा अखंडित पुरस्ये, तो मन जाणी छे सकछ निरंतर पूरि सब, आत्म रातो ते १ निराधार निज वैसणों, तिहिं तत आसन पूरि गुरु तिष्य आनंद उपजै, सनमुख सदा हजूरि २ निहचछ ते चाछै नहीं, प्राणी ते प्रमांण साथी साथें ते रहे, जाणे जाण सुजाण ३ ते निगुण आगुण धरी, माहें कोतिकहार देह अछत अखगो रहे, दादू सेवि अपार १

#### 8 1

पारव्रह्म भिं प्राणीयां, अविवित एक अपार अविनाली गुरु संविए, सहने प्राण अघार । टेक ते पुर प्राणी ते हनों, अविचल सहा रहंत आहि पुरुष ते आपणों, पूर्ण परम अनंत १ अविगति आसण कीनिए, आपे आप निघान निरालंग भाने ते हनों, आनंद आत्म राम २ निर्मुण निहचल थिर रहे, निराकार निज्ञ सोइ ते सत प्राणी सेविए, ले समाधि रत होंड़ ३ अमर आप रिमता रहे, घट घट सिरज्ञनहार गुणा अतीत भीने प्राणीयां, हाढू एह विचार १

### प् सुगतन० ।

क्यूं भाजे तेवक तेरा, अताहि साहिव मेरा । टेक जाकै धर्ती गगन अकासा, जाकै चंद सूर कविला साजा जाकै तेज पवन जल साजा. जाकै पंचतत्व के बाजा १ जाकै अठार भार बन माला, गिर पर्वत दीन द्याला लाकै सार अनंत तरंगा, जाकै चोरासी छख संगा २ जाके और लोक अनंता, रचि राखे बहु बिधि भगवंता जाकै अैसे खेळ पसारा, सब देखे कोतिंग हारा ३ जाके काल भीच डर नांही, सो वरत रह्या सब मांही मन भावे खेळे खेळा, औला है आप अकेळा ४ जाकै बहा ईश्वर बंदा, सब मुनिजन छागे अंगा जाकै साथ सिद्ध सब मांहीं, पर पूर्ण प्रमत नांहीं ५ सो भाने घड़े संवारे, जुग केते कबड़ न हारे असा इरि साहिव पूरा, सब जीवन आत्म मूरा ६ सो सबहिन की सुधि जाने, जो जैसा तैसी बाने श्रवंगी राम सपानां, हरि करै सु होय निदानां ७ जे हरिजन सेवक भाजे, तो औला साहिब छाजे अन मरण मांडि हरि आगै, तो दादू बाण न छागै ८

£ 1

होरे भजतां किंम भाजिए, भाजे भल नांही भाजे भल नयूं पाईए, पित्तितावे मांही। टेक ग्रुग मा सहजे भिंड, सायर दर झेले रण रोके भाजे नहीं, ते माण न मेले १ राती सन माजा प्राण तज्ञ जग देखता, पीवड़ो उर छाई २ प्राण पतंगा यों तज्जै, वो अंग न मोड़े जोबन जारे जोतिसं, नैना मिल जोड़े ३ सेवक सो स्वामी मजै, तन मन ताजि आसा दादू दर्भण ते लहैं, सुख संगम पासा ४ ७ विवासणी ।

सुणि तूम नारे, मूर्ख मूढ विचार । टेक आवे छहरि विहांवणी, दवें देह अपार करिवों है तिमकी जिए, समरि सो आधार १ चरण विहुणी चाछिबो रे, संमारी छे स्रार दादू ते हज छीजिए, साचो सिरजनहार २

**5**1

रे मन साथी म्हांरा, तूनं समझायो कैवारो रे रातो रंग कसंभके, तें विसास्त्रो अवारो रे। टेक स्वप्ना सुखके कारणें, फिर पीछें दुख होई रे दीपक दृष्टि पतंग ज्यूं, यों भ्रम जल जिन कोई रे रे जिह्ना स्वार्थ आपणे, ज्यूं मीन मरे तिज नीरो रे माहें जाल न जाणियों, ताथें उपनों दुख सरीरो रे र स्वार्दे ही संकुट पस्त्रो, देखतही नर अंधो रे मर्कट मूठी छाडिदे, होई रह्यो नर बंधो रे रे मानि सिखांवाण मांही, तूं हरि मिन सूल न हारी रे सुख सागर लोई सेविए, जन दादू राम संभारी रे ४

# ॥ अथ राग देवगंघार ॥

१ अनन्य हराणि ।

सरिण तुम्हारी आइपरे, जहां तहां हम सब फिरि आए, राखि र हम दुखत खरे। टेक कित कित काया तप बत किर किर, अमत अमत हम भूलि परे कहुं सीतल कहुं तपत दहे तन, कहुं हम करवत सीत घरे र कहुं बन तीर्थ फिरि फिरि थाके, कहुं गिरपर्वत जाई खेढे कहुं तिखर चिंड परे धरिन परि, कहुं हित आपा प्राणहरे र अंघ भए हम निकट न सुझै, तार्थे तुम्ह तिज जाई जरे

### २ पतिव्रत उपदेस०।

हा हा हरि अन दीन छीन करि, दादू बहु अपराध भरे ३

बोरी तूं बार बार बोरानी,
सखी सुहागनि पावे असें, कैसें भ्रम भुछानी । टेक
चूरतूं चेरी चित नही राख्यों, पतिव्रत नांहि न जान्यों
सुंदरि तेज संग नही जान्यों, पीवसूं मन नही मान्यों ?
तन मन सबे सरीर न सूप्यो, सीत नवाई न ठाढी
ईक रस प्रीति रही वही कवहुं, प्रेम उमंग नहीं बाढी २
प्रीतम अपनों परम सनेही, नैन निरख न अधानी
नित्र वासुर आंनि उर अंतर, परम पुंजि नही जानी ३
पतिव्रत आगे जिन जिन पाल्यों, सुंदरि तिन सब छाजे
दादू पीव विन और न जानें, ताहि सुहाग विराजे ४

३ उपरेस चिंतामणी०।

मन मुर्खा तें योही जनम गमायो, साई करी सेव न की बी, तू इंहि कि छि का हे को आयो। टेक जिनि बातन तेरी छूटिक नाही, सो मन तेरे भायो कामी बै विषया संग लागो, रोम रोम लपटायो १ कह्यू इक चत विचारी देखों, कहा पाप जीय लायो दादू दास भजन कारिली जैं, स्वप्त जग डहकायों २ इति राग देवगधार संपूर्ण ॥ राग ११ ॥ पद २५७॥

# ॥ श्रथ राग काह्नेरो ॥

१ बीतनी ० ।

बाह्या है तहारी तूं महारो नाथ,
तुम्हली पहली प्रीतड़ी, पूर्वली लाथ। टेक
बाह्या में तूंम्हारों बोल पियारे, राखिल तून रिदा मंझारि
हूं प्राम्यो पीव आपणों रे, तृभवन दाता देव सुरारि १
बाह्या मन ह्यारो मन मांहै राखिलि, आत्म एक निरंजन देव
चितमांहै चित सदा निरंतर, एणी परे तुह्यारी सेव २
बाह्या भाव भिक्त हरिभजन तुह्यारो, प्रेम पुरुष कवल बिगास
अभि अंतर आनंद अबिनासी, दादू नीहिने पूरिव आत ३

वारही बार कहूँ रे गहिला, राम नाम कांई बितास्त्रो रे जनम अमोलिक प्रामियो, एही रतन कांई हास्त्रो रे । टेक बिषया बाह्यो नै तहां घायो, कीयो नहीं महारो वस्त्रो रे माया धन जोई नै भूल्यो, परथई एणै हास्त्रो रे १ गर्भ वास देह दमतो प्राणी, आश्रम नेह संभास्त्रो रे दादू रे जन राम भणीजै, नहितौ जथा विघ हास्त्रो रे २ इति राग काह्रेसे संपूरण॥ राग १२॥ पद २५६॥

# ॥ त्र्रथ राग प्रजीयो ॥

१भच०।

नूर रह्या भरपूर अभीरत पीजिए, रत माहै रत होय छाहा छीजीए । टेक प्रगटतेजअनंत पारनहीप।ईए, ज़िछमिळ २ होयतहांमनछाईए १ तहजैतदाप्रकातजोतिजलपूरिया,तहांरहैनिजदातत्त्वकस्रुरियाश सुख सागर बार न पार हमारा वातहै,हंसरहैता मांहि दादूदातहै ३ हति राग प्रजीयो सपूर्ण ॥ राग १३ ॥ पद २६० ॥

## ॥ त्र्रथ राग मागामली ॥

रै बीनती ।

ह्यारा बाह्वारे तहारे सराण रहेस, बीनतीड़ी बाह्वानें कहतां, अनत सुख छहेस । देक खामी तणेंहूं संग न मेह्नें, बीनतड़ी कहेस हूं अबछा तूं बंछवत राजा, तहारा बनां बहेस १ संग रहो तहां सब सुख प्राम्यों, अंतरधों दहेस दादू ऊपर दया करीनें, आवै एणी वेस २ 21

चरण दिखाड़ि तो प्रमाण, स्वामी ह्यारो नैणे नृखों, मागू एह जमाण । टेक जोऊं तूझने आसा मुझने, लागो एह जु ध्यान बाह्यों ह्यारो मेलो रे सहिए, आवे केवल ज्ञान १ जेणी परहूं देखी तुझने, मुझने आलो जाण पीव तणीहूं पर नहीं जाणों, दादू रे अजांण २

31/

ते हिर मेह्नो ह्यांरो नाथ, जोबान ह्यांरो तन तपै, केही पर प्राम्यो साथ। टेंक ते कारण आकुछ व्याकुछी रें, उभी करों बिछाप स्वामी ह्यांरो नैणै नृखों, तेह तणी मूनें ताति १ एक बार घर औव रे बाल्हा, निव मेल्हों करि हाथ ए बीनती सामिछ स्वामी, दादू तहांरो दास २

1

ते किंम प्रांमिए रे, दुर्लभ जे आधार ते बिन तारण को नहीं, किम उतारेए पार । टेक केही पर कीजे आपणू रें, ततवे तेळे सार मन मनोर्थ पूरे ह्यारां, तन चो ताप निवारि १ संभाखो आवेरे बाह्या, बेह्यां एह अवार विरहणी बिळाप करें, तिम दादू मन बिचार २ इति राग भोणमळी संपूर्ण ॥ राग १४ ॥ पद २६४ ॥

### ॥ ग्रथ राग सारंग ॥

१ गुरु आधीन ज्ञान० ।

हो औसा ज्ञान ध्यान गुरुबिनां क्यूं पावै, वार पार पार वार दुतर तिरि आवै। टेक भवन गवन गवन भवन, मनहीं मन लावै रवन छवन छवन रवन, सतगुरु समझावै हो १ खीर नीर नीर खीर, प्रेम भक्ति भावै प्राण कमल बिगासि बिगसि, नेशिंद गुनगावै हो २ जोति जुगति बाट घाट, छै समाधि घावै परम नूर परम तेज, दाबू सो पावै हो ३

तो निबहै जन सेवक तेरा, असे दयाकरि साहिव मेरा । टेक जो हम तोरे तो तू जोरे, हम तोरेपै तूं नहीं तोरे १ हम विसरेपै तूं न बिगारे हम विसरेपै तूं न बिगारे हम भूळे तूं न बिगारे, हम भूळे तूं आनि मिछावे हम बिछुरे तूं अंग छगावे ३ हम भावतो हमपै नाही, दादू दर्सन देह गुलाई १

माया संसार की सब झूठी, मात पिता सब ऊने भाई, तिनही देख तहां छूटी । टेक जब छग जीव काया में थारे, खिण बैठी खिणउटी हंस जुथा सो खेलिगया रे, तब ये संगति छूटी १ ए दिन पूरो आव घटानी, तब निचंत है सुनी

३ काछ चितामणी ।

दादू दास कहै असी काया, जैसी गगरिया फूटी १

अनें गृहमें क्यूं न रहे, मनता बाचा राम कहें । टेक संप्ति बिपित नहीं में मेरा, हर्ष लोक दोउ नांही राग देष रहित सुख दुखयें, बैठा हरिपद मांही १ तन घन माया मोह न बंधे, बैरी मीत न कोई आपा पर तम रहें निरंतर, जिन जन तेवक तोई २ सर वर कवछ रहें जल जैतें, दिध मिथ घृत कारे लीहा जैतें बनमें रहें बटाऊ, काहू हित्त न कीहा ३ भाव भिक रहें रत्तमाता, प्रेम मगन गुनगावें जीवत सुक्ति होय जन दादू, अमर अभय पद पांवे ४

५ पचय मन उपदेमः।

चलु चलु रे मन तहा जाईए, चरन विन चालिबो श्रवण विन सुनिबो, बिनकर बेन बजाई । टेक तन नाहीं जहां मन नाहीं जहां, प्राण नहीं तहां आईए शब्द नहीं जहां जीव नहीं तहां, विन रसनां मुख गाईए १ पवन पावक नहीं घरणि अंबर नहीं, उभय नहीं तहां लाईए चंद नहीं जहां सूर नहीं तहां, परम जोति सुख पाईए २ तेज पुंजसो सुखका सागर, झिलमिल तूर नहाईए तहां चिल दादू अगम अगोचर, तामें सहज समाईए ३

इति राग सारंग संपूर्ण ॥ राग १५ ॥ पदं २६६ ॥

## ॥ ग्रध राग टाड़ी ॥

१ सगरण उपदेसं ।

स्रोतत्वसह जें सुखमनकहणाँ, साचपक डिमन जुगर रहणां। टेक प्रेम प्रीतिकरि नीकां राखे, बारंबार सहज नर भाखे १ सुख हिरदे सो सहज संभार, तिहि तत्व रहणां करे न बिमारे १ अंतर सोई नीका जाणें, निमख न बिसरे ब्रह्म बखाणे ३ सोई सुजाण सुधारस पीवे, दादू देखु जुग जुग जीवे ४

नामरे २ सकल सिरोमाण नामरे, में बलिहारी जामरे। टेक दूतर तारे पारउतारे, नरक निवारे नाम रे १ तारण हारा भवजल पारा, निर्मल नारा नाम रे २ नूर दिखावे तेज मिलावे, जाति जगावे नाम रे ३ सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता नाम रे ४

३ नाम नीनती ।

रायरे रायरे सकल भवन पितरायरे, अमृत देह अघारे राय।टेक प्रगट राता प्रगट माता, प्रगट नूर दिखायरे राय १ अस्थिर ज्ञानां अस्थिर ध्यानां, अस्थिर तेज मिलायरे राय अभिचल मेला अभिचल खेला, अभिचल जोति जगायरे राय ३ निहचल नैनां निहचल बैनां, दादू बलि बलि जायरे राय १ ४ रक्षिक अवस्था।

हरिरत मात मगन भए, स्मिर स्मिर भए मतवालें, जामण मरण सब भूलिगए। टेक निर्मल भक्ति पेम रसपीवे, आन न हूजा भावधर सह में सदा राम रंगरान, मुक्ति वैकुट कहा करे १ गाय गाय रम लीन भएहैं, कलू न मांगे संतजनां और अनेक देह दतआगै, आन न भावे रामविनां २ इकटम ध्यान रहे स्यालांग, लाकि पर हरिस्स पीवे दादू मगन रहे रसमात, असे हरिक जन कीये ३

भ्रकेवल बीमती०।

तै में कीधला रामजी, जेतें वारचाते मार्ग मेरिह अमार्ग अणसारेयों, अकर्म करम हरे। टेक साधूनों सग लाडीने, असंगति अण सिर्पों सुकित मुक्ति अबिद्या साधी, बिषया विसतिरेयों १ आन कह्यों आन सांमलियों, नैण आन दीठों अमृत कड़वां बिपडमलागी, खातां अति भीठों २ राम रिदायों विसारी न, माया मन दीघों पांचे प्राणी गुरुमुख वरच्या, ते दादू कीघों ३

कहो क्यूं जनजीवे सांईया, दे चरण कमल आधारहो हुनत है भवसागरा, कारी करो कर्तारहो। टेक भीन मरे बिन पाणीयां, तुहाबिन एह बिचारहो जल बिन कैसें जीवहि, अनतो कित इक नारिहो १ ज्यूं परे पतंगा जोतिमें, देखि देखि निज सारहो प्यासा बूंद न पावही, तब बन बन करे पुकार हो २ निस दिन पीड पुकारही, तनकी ताप निवारिहो दाबू बिपत सुनावही, करि लोचन सनमुख चारिहो ३

#### ७ केवल बीनतील।

तूं साचा साहिब मेरा,
कर्म करीम क्रपाल निहारो, मैं जन बंदा तेरा। टेक
तुझ दीवान सब हिनकी जानूं, दीनांनाथ दयाला
दिखाय दीदार मोज बंदेकों, कायम करो निहाला ?
मालिक सबै मुलकके सांई, समर्थ सिरजनहारा
खैर खुदाय खलकमें खेलत, दे दीदार तुझारा २
मैं सिकसत दरगहै तेरी, हार हजूरि तूं कहीए
दादू दारै दीन पुकार, काहे न दर्सन लहिए ३

उपदेस चिंतागणी० ।

कुछ चेतिरे किह क्या आया, इनमें बैठा फूलिकरि, तें देखी माया । टेक तूं जिन जानें तन धन मेरा, मूर्ल देखि भुलाया आजि काव्हि चलिजाने देही, असी सुंदर काया १ राम नाम जांप लीजिए, में किह समझाया दादू हरिकी सेना कीजै, सुंदर साज मिलाया २

€ उपदेमः।

नेठिरे माटीमें मिछनां, मेशिर मोरि देही काहेकों चछनां। टेक काहेकों अपना मन इछ।वे, यह तन अपनां नीका धरणां कोटि बरत तूं काहे न जीवे, विचार देखि आगे है मरणां १ काहे न अपनी बाट संवारे, संजम रहणां समरण करणां गहिछा दादू गर्व न कीजे, यह संसार पंचदिन भरणां २

#### 201

जायरे तन जायरे जनम,
सुफल करिलें इराम रामि, स्मारे स्मारे गुण गायरे। टेक
नर नारायण सकल तिरोमाणि, जनम अमालिक आई रे
मोत न जाय जगत नहीं जाने, सकहित ठ इर लाय रे १
जगकाल दिन जायप्रासे, तासों कलू न बसाय रे
छिन २ लिजत जाय सुगयनर, अंत्यकाल दिन आय रे २
प्रेम भिक्त माधुकी संगति, नाम निरंतर गाय रे
जे तिर भागतों सोंज सुफल करि, बादू निलंब न लाय रे ३

काहे रे बिके मूल गमावे, रामके नाम मलें सचु पावे। टेक बाद बिबाद न कीजे लोई, बाद बिबाद न हरिरस होई १ में ते मेरी माने नांही, में ते मीट मिले हरिमांही २ हारि जीतिसं हरिरस जाई, समाझे देखि मेरे मन भाई ३ मूल न छाडी दादू बोरे, जिन भूले तूं बक्के और ४

हुतियार हाकिम न्याव है, सांई के दिवांन कुछिका हे तेव होगा, समाझ मुसलमान। टेक नीत नेकी साछिहां, रासतां ईमान इखलात अंदर आपणे, रखण सुवहांन १ हुकम हाजर होय बाबा, मुमलम महरवान अक्ल तेती आपमें, सोबिलेह सुजाण २ हकसं हजूर हूंणां, देखणां करि ज्ञान दोसत दानां दीनका, मनणां फुरमान ३ गुता हवानी बूरिकरि, छाड़ि देहु अभिमान हुई दरोगा नाहि खुलियां, दादू छेहु पिछाणि ४

१६ साधु माते उपदेस० ।

निर्णक्ष रहणा राम राम कहिणां, कामकोषमें देहन दहणां। टेक जेणे मार्ग संसार जायला, तेणे प्राणी आय बहाईला १ जे जे करणी जगत करीला, सो करणी संत दूर घरीला २ जेणे पंथ लोक राता, तेणे पंथ साधु न जाता ३ दाबू राम राम औतें कहिए, राम रमत रांमहि मिलरहिए ४

१४ भेष विदंबन० ।

हमपाया हमपायारे भाई, भेष बनाये अती मन आई। टेक भीतर का यह भेद न जाने, कहे सुहागिन क्यूं मनमाने अंतर पीवली प्रचा नाहीं, भई सुहागिन छोकन माहीं ? साई स्वप्नें कबहूं न आवे, किहबा अतें महछ बुछावे २ इन बातन मींहि अचिरज आवे, पटम कीयें पीव क्यूं पावे ३ दादू सुहागिन असैंई, आया मेटि रामरत होई ४

१५ अस्य समहाः।

अतें बाबा राम रमीजे, आतमतों अंतर नहीं की ने। टेक जैतें आत्म आपा छेंखे, जीवजतन अतें कीर छेखे १ एक राम अतें करिजानें, आपा पर अंतर नहीं आनें २ सब घट आत्म एक विचारे, राम सनेही प्राण हमारे दादू साची राम सगाई, बेसा भाव हमारे भाई ३ १६ नाम समा।।

माधईयो १ मीठोरी माई, माहवो १ मेटियो आई । टेक काहर्र्यो काहर्र्यो करता जाई, केतवो केतवो केतवो वाई ? भूवरो भूवरो भूवरो भाई, रामईयो रामईयो रह्यो समाई २ नरहरि नरहरि नरहरि राय, गोबिंदो गोबिंदो दादू गाय ३

एकही एक भया अनंद, एकही एक भागे दंद । टेक एकही एक एक समान, एकही एक एद निर्वात १ एकही एक तृभवनलार, एकही एक अगम अपार २ एकही एक निर्भय होय, एकही एक काळ न कोई ३ एकही एक चिट प्रकास, एकही एक निरंजन बास ४ एकही एक आपिंह आप, एकही एक माय न बाप ५ एकही एक सहज सहप, एकही एक माय न बाप ५ एकही एक सहज सहप, एकही एक भए अनूप ६ एकही एक अनत न जाय, एकही एक रहाा-समाई ७

१८ प्रचय बीनती०।

आदिहै आदि अनाद मेरा, लेसार सागर भाक भेरा आदिहै अंत्यहै अंत्यहै अदिहै, बिडद तेरा । टेक कालहै झालहै झालहै कालहै, राखिले राखिले प्राण घेरा जीवका जनमका २ जीवका, आपही आपले भांनिझेरा ? अमका कर्मका कर्मका अमका, आपवाजाय वा मेटिफेरा तारले पारले पारले तारले, जीवसं सीवहै निकट नेरा २ आत्म रामहै रामहै आत्मा, जोतिहै जुगतिसं करो मेला तेजहै सेजहैं सेजहैं तेजहैं, एकरस दादू खेल खेला ३

१६ प्रचयकरे ।

सुद्र राम राया, परमज्ञान परमध्यान, परम प्राण आया । टेक अक्रल सकल अति अनूप, छाया नही माया निगकार निराधार, वार पार न पाया १ गंभीर धीर निधि सरीर, निर्मुण निरकारा अखिल अमर परम पुरुष, निर्मल निजगाग २ परम नूर परम तेज, परम जोति गकाशा परम पुंज प्रापरम, सबू निज दक्शा ३

१६ मनप माम कि ।
अखिल भान अखिल भिक्ते, अखिल नाम देवा
अखिल भान अखिल भिक्ते, अखिल नाम देवा
अखिल प्रेम अखिल प्रीति, अखिल सुति सेवा । टेंक
अखिल अंग अखिल संग, अखिला रत अखिला मत,
अखिला निज नामा १
अखिल ज्ञान अखिल ध्यान, अखिल आनंद कीजै
अखिला लै अखिला में, अखिला रस पीजे २
अखिल मगन अखिल सुदित, अखिल गाल साई
अखिल दर्स अखिल प्रस्त, दादू तुम्ह मांहीं ३
इति राग दोड़ी संपूर्ण ॥ राग १६॥ पद् रेष्ट्र ॥

# ॥ त्र्रथ राग हुसिनी बंगालो ॥

१ सनन्यभर्षि वीनती ।

है दाना है दाना, दिलदार मेरे काहा. तूंही मेरे ज्यानि जिगर, यार मेरे खानां । टेक तूंही मेरे मादर पदर, आल्लम वेगानां साहिव तिरताज मेरे, तूंही सुलतानां १ दोसत दिल तूंही मेरे, कितका खिलखानां नुर चसम ज्यंद मेरे, तूंही रहिमानां २ एक असनाव मेरे, तूंही हम जानां जांनवा अजीज मेरे, खूब खजानां ३ नेक निजरि महर मीरां, वंदा में तेरा दादू दावार तेरे, खूब साहिब मेरा ४

1

तूं घर आव सुळळन पाव, हिक तिळ सुख दिखळाव तेरा, क्या तरलाव जीव । टेक निल दिन तेरा पंच निहारों, तूं घर मेरे आव हिरदा भीतर हेतलों रे बाळा, तेरा सुख दिखळाव १ वारी फेरी बळिगई, लोभित लोई कपोळ दादू उपिर दया करीने, सुनाय सुहाव बोळ २ इति राग हुनिनी बंगाळो संपूर्ण ॥ राग १७॥ पर २६१॥

#### ॥ श्रथ राग नट नारायगा ॥

१ हित उपदेस० ।

ताकों काहेन प्राण संभाले, कोटि अपराध कलप के लागे, माहि महूंग्त टाले। टेक अनेक जनम के बंध बाटे, विन पावक फंघ जाले भेता है मन नाम हरीको, कबहूं दुख न साले १ चिंतामणी जुगतिस राखे, ज्यूं जननी सुत पाले दावू देखु दया करि अती, जनकों जाल निराले २ २ वि(ह० ।

गोविंद कबहूं मिले पीव मेरा, चरण कमल क्यूंहि करिदेखों, राखो नैनो नेरा । टेक निरखण का मोहि चाव छणेरा, कब मुख देखों तेरा प्राण मिलनकों भई उदासी, मिल तूं मीत सबेरा १ व्याकुल ताथै भई तन देही, तिरपर जमका हेरा दादू रे जन राम मिलणकों, तपही तन बहु तेरा २

۱ (

कब देखो नैनहु रे सुरती, प्राण मिल्लणको भई मंती हरिस्नं खेलूं हरीगती, कब मिल्हे मोहि प्राणपती। टेक बिल्ल केती क्यूं देखोंगीरी, मुझमां है अति वात अनेरी सुनि साहिब इक बीनती मेरी, जन्म जन्म हूं दाशी तेरी १ कह दादू सो सुनिसी साई, हूं अवला बल् मुझमे नांही कर्म करी घर मेरे आई, तो सोशा पीव मेर तांई २

8 1

नीके मोहन सो प्रीति लाई, तन मन प्राण देत वजाई, रंग रसके बनाई। टेक एही जीपेरे वैही पीवरे, छोड्यो न जाइ माई वाण भेद के देत लगाई, दखतही मुखाई १ निर्मल नेह पीयासं लागो, रती न राखी काई वादू रे तिलमे तन जाये, तंग न छाडो माई २

्र परमेश्वर महिना०। तुम्हिचिम क्षेत्री कीला करे,

गरंबन याच गुलांड मेरी, मांधे मुकट घरे। टेक

तीच उच ले कर गुमाई, टाखोहूं न टरें हमत कमलकी छाया राखे, काहूये न हरें १ जाकी छोति जगतकों लोगे, तापर तूही टरें असर आपले करे गुमाई, माखोहूं न मरे २ नामदेव कवीर जुलाहो, जनरे दाम तिरे दादू वेग वार नहीं लोगे, हरिस्नं सबै सरे १ ह नामकागतक मंगलावरणका

नमो नमो हिर तमो नमो,
ताहि गुलाई नमो नमो, अकल निरंजन नमो नमो
सकल वियापी जिहि जगकी हा, नारायण निज नमो नमो। टेक
जिन लिरज जल सील चरणकरि, अविगति जीव दीयो
अवण संसार नैन रसना मुख, औतो जितर कीयो १
आप उपाय कीए जय जीवन, सुर नर संकर साजे
पीर पैकंबर सिंध अरु साधिक, अपने नाम निवाजै २
थतीं अंबर चंद सूर जिन, पाणी पवन कीए
भानण घड़ण पलकमे कैते, सकल संमार लीए ३
आप अखंडत खंडित नांही, सब सम पूर रहे
दादू दीन ताहिन बंदत, अगम अगाय कहे ४

हमधे दूर रहीं गतितेरी, तुम्हहो तैसी तुम्हही जानों, कहा बपुरी मित मेरी । टेक मनधे आगम दृष्टि अगोचर, मनसा का गम नांही सुति समाय बुद्धि बस्त थाके, बचन न पहुंचे तांही १ जोग न ध्यान ज्ञान गम नाहीं, समिन समिन सबहारे उनमनी रहत प्राण घट साधे, पार न गहत तुम्हारे २ खोजि परे गीत जाय न जाणी, अन्द्रे गहन कैसें आवे दादू अविगति देव दयाकारे, भाग वडे सो पावे ३ इति सम नदनारायण प्रपूर्ण ॥ सम १८॥ पद २६४॥

### ॥ त्रथ राग सोरठ ॥

१ स्मरणः ।

कोली साल न छाडे रे, खन घाबरि काहे रे। टेक प्रेम पाण लगाई धागै, तत्व तेल निज दीया एक मनाइस आरंभ, लागा ज्ञानराल भारे लीया १ नाम नली भारे बुणिकर लागा, मंतर गति रंग राता ताणे वाणें जीव जुलाहा, परम तत्वसीं माता २ सकल सिरोमाण बुणे बिचारा, साहा खूतन तोड़े सदा सुचेत रहे ल्यालागा, ज्यूं तुटै त्यूं कोड़े ३ कैसें तानि बुनि गहरगजीना, सांई के मन भाने वादू कोली कर्ता के संग, बहुर न ईहि जग आने १

विरहनी बपु न तंभारे, निस दिन तलफे रामके कारण, अंतर एक विचारे। टेक आतुर भई मिल्लण के कारण, किंह किंह राम पुकारे सास उसास निमख नहीं बिसरे, जित तित पंथ निहारे १ फिरे उदास चहुंदिन चितवत, नैन नीर भारे आवे राम बिवोग बिरहकी जारी, और न कोई भावे २ ह्याकुछ भई सरीर न समझै, विषम बाण हरि मारे हारू दर्सण विन क्यूं जीवै, राम सनेही हमारे ३

मनरे तेरा कोण गंवारा, जिप जीवन प्राण अधारा । टेक रे माता पिता कुछ जाती, धन जोवन सजन संगाती रे गृह दारा सुत भाई, हरिबिन सब झूठा है जाई ? रे तूं अंत्य अकेडा जावै, काहूं के संग न आवै रे तूं वात करि मेरी मेरा, हिर राम बिनां को तेरा ? रे तूं चेति न देखे अंधा, यह माया मींह सब धंधा रे काछ मीच सिर जागे, हिर स्मरण काहे न छागे ? यह औसर बहुर न आवै, फिर स्मरण जनम न पावै अब दाहू ढीछ न कीजै, हिर राम भजन किर छीजे ?

81

मनरे राम रटत क्यूं रहिए, यह तत्व बार बार क्यूं न कहिए। टेक जबलग जिह्ना बाणी, तोलों जिपले सारंगप्राणी जब पवनां चालि जावै, तव प्राणी पलितावै १ जबलग श्रवण सुणीजै, तोलों साधु सब्द सुणि लोजै श्रवण सुति जब जाई, ए तबका सुणिहै भाई २ जबलग नैनहुं पेखे, तोलों चरण कमल किन देखें जब नैनहूं कलू न सुझै, ए तब मूर्ख कहा बूझै ३ जबलग तन मन नीका, तोलों जिपले जीवन जीका जब दादू जीय आवै, तब हरिके मन भावै ४

५ मन श्मोध ।

मनरे देखत जन्म गयो, ताथै काज न कोई आयो। टेक

मन इंद्रिय ज्ञान बिचारा, ताथै जन्म जुवा ज्यू हारा मन झूठ साच करि जानें, हरि साधु कहे नहीं माने १ मनरे बाद गिंह चतुराई, ताथें मनमुख बात बनाई मन आप आप को थापै, कर्ता है बैठा आपे १ मन स्वादी बहुत बनावे, में ज्यान्यो विषे बतावें मन मांगे सोई दीजें, हमहीं राम दुखी क्यू कीजें १ मन सबही छाडि विकास, प्राणीहो पर गुणन थें न्यास निर्भुण निज गिंह रहिए, दावू सो साधु कहेते कहिए ४

मनरे अंत्यकाल दिन आया, ताथे यह सब भया पराया। दें श्रें श्रें वर्ण हुं सुने न नैनहं सुन्ने, रसना कह्या न जाई सिस चरण कर कंपन लागे, सो दिन पंहुच्या आई रे काले घोले बने पलट्या, तन मन का बल भागा जोवन गया जरा चिल आई, तब पिलतावन लागा रे आव घट घट लीजे काया, यह तन भया पुरानां पाचों थाके कह्या न मानें, ताका मरम न जानां रे हंस बटाऊ प्राण प्यानां, समाझ देखी मन मांही दिन दिन काल ग्राते जीयरा, दाद चेते नांही थे

मनी तूं देखें सो नाहीं, हैनीं अगम अगोचर माही। हैक निसी अधियारी कछू न सुझे, संसे सर्प दिखावा होतें अंध जगत नहीं जाने, जीव जेबड़ी खावा ? मृग जल देखि तहां मन धावें, दिन दिन झूठी आसा खहां जहां जाय तहां जल नाहीं, निश्चे मरे पियासा ? भ्रम बिलास बहुत बिधि कीहां, ज्यूं स्वप्ते सुख पाँवे जागत झूठ तहां कुछ नांही, फिरि पिछै पार्छताँवे ३ जबलग सुना तब लगे देखे, जाग्रत भ्रम विलानां दादू अंत्य यहां कुछ नांहीं, हैतो सोधि सयानां ४

माई रे बाजीगर नट खेला, अतें आप रहे अकेला। टेक यह बाजी खेल पतारा, सब मोहे कोतिग हारा यह बाजी खेल दिखावा, बाजीगर किनहुं न पावा १ इंहि बाजी जगत भुलानां, बाजीगर किनहुं न जानां कुछ नांही सो पेखा, हैसो किनहुं न देखा २ कुछ असा चेटक कीहां, तन मन सब हारे लीहां बाजीगर भुरकी बाही, काहूपै लखी न जाई ३ बाजीगर प्रकासा, यह बाजी झूठ तमासा दाव पावा सोई, जो इंहि बाजी लिप्त न होई ४

क्षान व्यदेतन ।
भाई रे जैता एक विचारा, यो हरि गुरु कहें हमारा । टेक
जागत स्ते सोवत स्ते, जबलग राम न जानां
। जागत जागे सोवत जागे, जब राम नाम मन मानां १
देखत अंधे अंघभी अंधे, जबलग सत् न स्झै
देखत देखें अंघभी देखें, जब राम सनेही बूझै १
बोलत गांगे गूंगभी गोंगे, जबलग तत न चीहां
बोलत बोले गूंगभी बोले, जब राम नाम कहि दीहां ३
जीवत सुए सुएभी सुए, जबलग नहीं प्रकासा
जीवत जीए सुएभी जीए, दादू राम निवासा १

#### १० नाम माहेमां हो

रामनी नाम बीनां दुख भारी, तेरे साधन कही विचारी । टेक केंद्र नोग ध्यान गिंह रहिया, केंद्र कुछके मार्ग बहिया केंद्र सकछ देवकों धावै, केंद्र रिधि सिधि चाहै पावै १ केंद्र बेद पुरानों माते, केंद्र मायांके संग राते केंद्र देस दिसंतर डोछै, केंद्र ज्ञानी है बहु बोछै १ केंद्र काया कते अपारा, केंद्र मरे खड़गकी धारा केंद्र अनंत जीवनकी आसा, केंद्र करें गुफामें बासा ३ आदि अंत्य नें जागे, सो तो राम नाम ल्योछांगे अब दादू एह विचारा, हरि छागा प्राण हमारा ४

११ भ्रवं विधूपन०।

साघो हिरिसुं हेत हमारा, जिन यह की क पतारा । टेक जा कारण वत की जै, तिल तिल यह तन छी जै सहजैं ही सो जानां, हिर जानतही मन मानां १ जा कारण तपजईए, सीत घाम तिर सहीए सहजैं ही सो आवा, हिर आवतही सचु पावा २ जा कारण बहु फिरिए, किर तीर्थ भ्रामि भ्रामि मारिए सहजैं ही सो ची ढां, हिर ची ढ सब सुख ली ढां ३ प्रेम भिक्त जिन जानी, सो को हे भ्रमें प्राणी हिर सहजें ही भल मानें, तार्थ दादू और न जाने १

रामजी जिन भ्रमानी हमकों, ताथें करें। बीनती तुम्हकों। टेक चरण तुम्हारे सबही देखों, तप तिथे व्रत दानां गंग जमुन पासि पाइनके, तहां देहु असनानां १ संग तुम्हारे सबही छागे, जाग जाप के की जै साधन सकछ एही सब मेरे, संग आपनों दी जे र पूजा पाती देवी देवछ, सब देखो तुम्ह माहीं मोकों वोट आपणी दी जै, चरण कमछकी छांही र ए अग्दास दासकी सुणिए, दूरि करो स्नम मेरा दाद तुम्ह विन और न जानें, राखो चरनों चरा ह

₹ ₹ |

सोईदेवपू ने जेटाकी नहीं घडीया, गरभवासनाहीं अवतारेया। टेक विन जल संज्ञम सदासो देवा, भाव भाक्त करों हरि सेवा १ पाती प्राण हरि देव चढ़ाई, सहज समाधि प्रेम क्यों लाई २ इंहि विधि सेवा सदा तहां होई, अलख निरंजन लखें न कोई ३ ए पूजा मेरे मन मान, जिंही विधि होयसु दादू न जांनै ४

रामराय मोकों अचिरज आवे, तेरा पार न कोई पावे। टेंक ब्रह्मादिक सनकादिक नारद, नेति नेति जे गावे श्राणि तुम्हारी रहे निसबासुर, तिनकों तू न खखावे ? इंग्रंकर सेश सबै सुर सुनिजन, तिनकों तून जनावे तीनखोक रटे रसनां भर, तिनकों तून दिखावे ? दीन छीन राम रंग राते, तिनकों तो संग छावे आपनें अंगकी जुगति न जानें, सो मन तेरे भावे ? सेवा संजम करें जप पूजा, शब्दन तिनकों सुनावे में अछो य हीन मत मेरी, दादू की दिख्छावे ? इति श्रीराण सोरडी संपूणी ॥ राग १६॥ पद ११२॥

### ॥ भ्रथ राग गुड़ ॥

१ भक्ति निहक्तामः।

दर्भण दे दर्भण दे हूं, तोरे शे मुक्ति न मांगें। टेक तिद्धि न मांगें शिंद्ध न मांगें, तुम्हही मांगें गेविंदा ? जोग न मांगें भोग न मांगें, तुम्हही मांगें रामजी २ घर नहीं मांगें बन नहीं मांगें, तुम्ही मांगें देवजी ३ दादू तुम्हबिन और न मांगेंं दर्भण मांगें देहुजी ४

२ । वरह वीनती : 1

तूं आपही विचार, तूम्ह बिन क्यूं रहें।

मेरे और न दूजा कोई, दुख किसको कहें। टॅक
मीत हमारा तोय, आदें जे पीया
मुझे मिलावे कोय, बे जीव न जीया १
तिरे नैन दिखाई, जीवों जिस आसरे
तोधन जीवे क्यां नहीं, जिस पासरे ६
पिंजर माहै प्राण, तुझ विन जाइसी
जन दादू मांगे मान, कव घर आइसी ३

1

हूं जोयरही रे बाट, तुं घर आवेंनें तहारा दर्सण तें सुखहोय, ते तूं ल्यावेंने । टेक चरण जो दानी खांत, ते तूं दिखाड़ि नें तुझ विनां जीवदेय, दुहेली कामनी १ नेन निहारों बाट, ऊभी चांवनी तूं अंतर थें ऊही आव, दही जांवनी १ तूं दयाकरी घर आव, दासी गावनी जन दादू राम संभाछि, बैन सुनांवनी ३

पीव देखें विन क्यूं रहूं, जायै तलफिस सबसुख आनंद पाइए, मुख देखी तेरा। टेक पीव बिन कैसा जीवना, मोहि चैन न अ वै निर्धन ज्यूं धन पाईए, जब दर्स दिखावै १ तुम्हजिन देयूं धीरज घरौं, जोलों तोहि न पानें सनमुख है सुख दीजिए, बिछहारी जाऊं २ विरह विवागनि सहिसकों, कायर घट कोचा पाव न ब्रह्म पाईए, सुनि साहिब साचा ३ सुनियो मेरी बीनती, अब दर्भण दीजै दादू देखन पावई, तैसें कुछ कीजे ४

प्र भात अपंति : I

इहि बिधि बेध्यो मीर मनां, ज्यूं छै भृगी कीट तनां। ठेक चातृग रटत रैनि बिहाई, पिंड परे पै वान न जाई १ मरे भीन बिछुरे नहीं पाणी, प्राण तजे उन और न जानी २ जलै सरीर न मोंड़े अंगा, जोति न छाडै पड़े पतंगा ३ दाद अबेंधें असें होय, पिंड पंडे न छाडों तोय श

६ विष्टको ।

आवो राम द्याकरि मेरे, बार बार बलिहारी तेरे । टेक बिरहनि आतुर पंथ निहारे, राम राम कहि पीव पुकारे १ पंथी बूझे मार्ग जोवे, नेन नीर जल भारे भारे रोवे २ निसदिन तलफे रहे उदास, आत्म राम तुम्हारै पात ३ बपु वितरे तनकी सुधि नाही, दादू विरहाने मृतक मांही ४

निरंजन क्यूं रहे,
मोन गहे बेराग, केते जुग गये । टेक
जीग जगपित राय, हिस बोळे नही
प्रगट घूघट मांहि, पट खोळे नही १
सिदिके करूं संसार, सब जग वारणें
छाडों सब परवार, तेरे कारणें २
बाढ़ं पिंड प्राण, पाऊं तिर धरूं
प्यूं प्यूं भावे राम, सो सेवा करों ६
दीनानाथ दयाछ, बिळंब न कीजिय
दादू बळि बळि जाइ, सेज मुख दीजिय ६

⊏ नीनती • I

निरंजन याँ रहे, काहू लिपित न होइ
जल थल थावर जंगमा, गुण नहीं लागे कोइ। टेक
घर अंबर लागे नहीं, नहीं लागे सिसहिर सूर
पाणी पवन लागे नहीं, जहां तहां मरपूर १
निस वासुर लागे नहीं, नहीं लागे सीत न घाम
खुष्या तृषा लागे नहीं, घट घट आत्म राम २
मापा मोह लागे नहीं, नहीं लागे काया जीव
काल कर्म लागे नहीं, प्रगट मेरा पीव ३
इकलस एके नूरहें, इकलस एके तेज
इकलस एके जोतिहें, दादू खेले सेज १

€ 1

जग जीवन प्राण अधार, बाचा पालनां हूंकहां पुकारूं जाई, मेरे छालनां । टेक मेरे बेदन अंग अपार, सो दुख टालनां सागर यह निसतार, गहिरा अति घणां १ अंतर हैसो टाल, कीजै आपणां मेरे तुन्हविन और न कोय, एहे बिचारणां २ ताथें करों पुकार, यह तन चालनां दादू कीं दर्सण देहु, जाई दुख सालनां ३

मेरे तुम्हहीं राखण हार, दूजा को नहीं
ए चंचल चहुंदिस जाई, काल तहीं तहीं। टेक
में केते कीए उपाय, निहचल ना रहे
जहां बरजों तहां जाय, मिह मातो बहै १
जहां जाणे तहां जाय, तुम्ह थें नां डरे
तासं कहा बसाई, भावे त्यं करे २
सकल पुकारे साध, में केता कहा।
गुरु अंकुस माने नांहि निर्भय हैरह्या ३
तुम्हबिन और न कीय, इम मनकों गहे
तू राखे राखण हार, दादू तो रहे ४
११ संसार कानीकी बीनती।
निरंजन कायर कंपे प्राणियां, देखि यह दरीया

बार पार सूझै नहीं, मन मेरा डरिया । टेक अति अथाह यह भोजला, आंतव नहीं आंव देखि देखि डरपै जणां, प्राणी दुख पावै १ चित्र जल मरिया सागरा, सब थके सयानां तुम्ह बिन कहु कैसैं तिरों, मैं मूढ अयानां २ आगेंडी डरपे घणे, मेरी का कहिए करमहि काटो केतवा, पार तो लाहिय ३ एक मरोसा तींर है, जे तुम्ह हो दयाला दादू कहु कैसैं तिरें, तूं तारि गोपाला ४

समस्य मेरा सांईयां, सकछ अय जारे सुख दाता मेरे प्राणका, संकोच निवारे । टेक तृविधि ताप तन की हरे, चोथे जन राखे आप समागम सेवका, साधू यों भाखे १ आप करे प्रतिपाछनां, दारुन दुख टारे इच्छा जनकी पूर है, सब कार्ज सारे २ कर्म कोटि भय मंजनां, सुख मंडण सोई मन मनोर्थ पूग्णां, असा और न कोई ३ असा और न देखिहूं, सब पूर्ण कामां दादू साधु संगी किये, तुम आत्म रामां १

तुन्ह विन राम कवन किलमाहीं, विषया थीं कोई नारे रे सुनियर मोटा मन वै बाह्या, एडां कोण मनार्थ मारे रे। टेक छिन यक मनवों मर्कट म्हारों, पर घर नारे नचावै रे छिन यक मनवों संचल म्हारों, छिन यक घरमें आवै रे १ छिन यक मनवों सीन अम्हारों, सचराचर में धावै रे छिन एक मनवीं उदमदिमातो, स्वादें लागी खाए रे १ छिन एक मनवीं जोति पतंगा, अन्य भ्रम्य स्वादें दाझे रे छिन एक मनवीं लेक्षे लागो, आपा परमे बाझे रे ३ छिन एक मनवीं कुंजर न्हारो, बन बन माहि अमाडे रे छिन एक मनवीं कामी न्हारो, विषेया रंग रसाडे रे ४ छिन एक मनवीं मृग अन्हारो, नादे मोह्यो जाई रे छिन एक मनवीं माया रातो, छिन एक अन्हने बाहे रे ५ छिन एक मनवीं भवर अन्हारो, बासे कमल बंधाणीं रे छिन एक मनवीं चहुदिस जाई, मनवानूं कोई आणो रे ६ तु बिन राखे कोण बिधाता, मुनियर साखी आणो रे दादू मृनक छिनमें जीवे, मनवानां चिरत न जानों रे ७

करणी पीच सोच सुख करई, छोइकी नाव कैसें भोजछ तिरई। टेक दिखणजात पछिम कैसें आवे, नैनिबन मुखि बाट किस पावे १ बिश्विन बेछि अमृत फल चाहै, खाय हलाहल अरजमाहै १ अग्निप्रइपैसिकिर सुखक्यूं सोवे, जलणिजागी घणीसीतलक्यूं होवे पाप पाखंड की यपुनि क्यूं याईए, कूपखणपहिना गमनक्यूं जाई य कहै दादू मोहि अचिर्जभारी, हिस्दै कपट क्यूं मिले सुरारी ५

१५ प्रचय माप्ति ।

मेरा मन के मनस्ं मन लागा, सब्दके सब्दसं नादवागा। टेक श्रवण के श्रवणसं सुनि सुखपाया, नैनके नैनलों निराखिराया १ प्राणके प्राणसं खेलि प्राणी, सुखके सुखलों बोलिवाणी २ जीवके जीवलों रंगराता, चितके चितलों प्रेम माता ३ सीसके सीसमों तीस मेरा, देखिर दाद्वा भागतरा ४ १६ मनको उपदेन ।

मेर तिखर चिंड बोलि मनमरा, रांमजल वर्षे सब्दसुनि तेरा ! टेक आरित आतुर पीव पुकारे, सोवत जागत पंच निहारे १ निसबासुर कहि अमृतवाणी, रामनाम स्पोलाइ ले प्राणी २ टेरि मन भाई जबलग जीवे, प्रीति करि गाढी प्रेमरस पीवे ३ दादू ओसर जे मन लागे, रामघटा दिल बरषण लागे १

१७ वैगाग उपदेसः ।

नारी नेह न कीजिए, जे तुझ राम पीयारा माया मोह न बंधिए, ताजिए संसारा । टेक बिषया रंग राचे नहीं, नहीं करें पतारा देह महैं परवार में, सब थैं रहें न्यारा १ आपा पर उरझें नहीं, नाही में मेरा मनता बाचा कर्मनां, साई सब तेरा २ मन इंद्रिय अस्थिर करें, कतहूं नहीं डोळें जग बिकार सब परहरें, मिथ्या नहीं बोळें ३ रहें निरंतर रामसों, अंतर गति राता गाव गुण गोविंद कें, दादू रस माता १

प्य बाह्यकाराण।
ज्यूं राखे त्यूंदी रहें, तेई जन तेरा
तुम्ह बिन और न जांनहीं, सो सेवक नेरा । टेक अंबर आपही घस्त्रा, अजहूं उपकारी घरती धारी आप थें, सबही सुख कारी १ पवन पालि सबके चले, जैसे तुम्ह की हां पानी प्रगट देखिहूं, सबसें रहे भीनां २ चंद चिराकी चहूदिया, सब सीतल जानें सूर्ज भी सेवा करे, जैसें भालि मानें ३ ए जन सबक ते रहे, सब आज़ा कारी मोकों औसें की जिए, दादू बलिहारी ४ २६ अन्य विदार ।

निंदक बाबा बीर हमारा, विनहीं कोड़े बहै बिचारा । टेंक कर्म कोटि केकु समछ काटे, काज संवार विनहीं साटे १ आपण डूबे और कों तारे, असा प्रीतम पार उतारे २ जुग जुग जीवो निंदक मोरा, राम देव तुम्हकरो निहोरा ३ निंदक बपुरा पर उपकारी, दादू निंदा करे हमारी ४ २० विरह विनती। ।

देहु जी देहु जी प्रेम पियाला देहु जी, देकरि बहुर न लेहु जी । टेक ज्यूं ज्यूं तुर न देखों तेरा, त्यूं त्यूं जीवरा तलफ मेरा १ अमी महारल नाम न आवे, त्यूं त्यूं प्राण बहुत दुखपावे २ प्रेम्मिकि रस पावे नांही, त्यूं त्यूं साले मनमाहीं ३ सेज सुहाग सहासुख दीजे, दाबू दुखिया बिलंब न कीजे ४ २१ वानती?।

बरपहु राम अमृत धारा, क्षिलमिल र सचिणहारा। टेक प्राणवेलि निज नीर न पाँवे, जलहारे विनां कमल कुमलावे १ सूके बेलि सकल बनराय, रामदेव जल बरपहु आय र आतम वेलि मरे पियासा, नीर न पाँवे दादू दासा ३ इति भी राग गृह संप्राण ॥ राग २०॥ प्र २२६॥

## ॥ श्रथ राग बिलावल ॥

१ प्रचयप्र ।

दया तुम्हारी दर्सण पईए, जाणतहो तुम्ह अंतरजामी जाणराय तुम्ह सों कहा किहए। टेक तुम्हमों कहा चतुराई कीजै, कोंण कर्मकीर तुम्ह पाए कोई नहीं मिळे प्राणबळि अपनें, दया तुम्हारी तुम्ह आए १ कहा हमारी आन तुम्ह आगें, कोंन कळाकार बिसकीए जीतें कोण बुद्धि बळपार्ष, रुच अपनी थें सराण ळीए २ तुम्ह ही आदिअंत्य पुनि तुम्हही, तुम्ह कर्ता त्रिहुं छोक मंझारि कुछ नांहीं थें कहा होतहै, दादू बळिपावे दीदार ३

माछिक महरवान करीम,
गुनह गार हररोज हरदम, पनह राखि रहीम। टेक
अविछ आपिर वंदा गुनही, अमछ बद बासियार
गरक दुनियां सतार साहिब, दरद बंद पुकार १
फरामोस नेकी बदी, करदम बुराई बदफैछ
वक्तिंद तुं अजवल आखर, हकम हाजर सैल २
नामनेक रहीम राजिक, पाक प्रवर दिगार
गुनह फिल करि देह दादू, तलब दरदीदार ६

दें।ण आदमी क्रमीन बिचारा, किसकों पूजे गरीव बीजारा।टेक में जन एक अनेक पसारा, भीजल भीरया अधिक अपारा १ एक होयते। कहि समझांऊं, अनेक उरझे क्यूं सुरझाऊं २ मंहु निवल सबल एकलारे, क्यू करि पूजी बहुत पसारे ३ पीव पुकारों समझत नाहीं, दादू देख दलींदित जाहीं ४

४ उपदेस चितामणी० ।

जागहु जीयरा काहे सोवे, सेवकरी मातो सुख होवे। टेक जाँधे जीव न सोतें विसारा, पछिम जानां पंथ संवारा में मेरी करि बहुत भुछाना, अजहुं न चेते दुरि पयानां १ साई केरी सेवा नांही, फिर फिर हुवे दरिया मांहीं और न आवा पार न पावा, झूठा जीवनां बहु भुछावा २ मूछ न राख्या छाहा न छीया, कोड़ी बदछे हीरा दीया फिर पछितांनां संबछ नाहीं, हारिचल्या क्यों पावे सांई ३ अवसुख कारण फिर दुख पावे, अबहूं न चेते क्यूं दहकांवे दादू कहै साख सुनि मेरी, कहु करीम सभाछि संवेरी ४

प्र ।

बार बार तन नहीं बावरे, काहे क्यूं बादि गमावे रे बिन सतबार कछू नहीं छाँगे, बहुर कहां को पाने रे। टेक तेरे भाग बड़े भाव धारे कीन्हां, क्यूं कारे चित्र बनावे रे सो तुं छेड विषमें डारे, कंचन छार मिछावे रे १ तूं मत जांने बहुर पाइए, अबके जिन डहकांने रे तीनछोक की पूंजी तेरे, बन जिनेगि सो आवे रे २ जबछग घटमें सात बात है, तबछग काहे न धाने रे दादू तनधरि नाम न छीं हां, सो प्राणी पछिताने रे ३

٤١

राम विताऱ्यो रे जगनाथ, हारा हाऱ्यो देखत हीरे' कोड़ी कीडा हाथ । टेक ११ मचय० ।

जब मैं रहते कीरह जाणी, काल कायाके निकटि न आवे, पावतहें सुख प्राणी । टेक सोग संताप नैन नहीं देखों, राग दोप नहीं आवे जागत है जासों रुचि मेरी, स्वत्रै सोई दिखावे १ अस कर्म मोहन समता, बाद बिबाद न जाने सोहनस्ं मेरी बनि आई, रसनां सोई बखांनूं २ निसबासुर मोहन तन मेरे, चरण कमल मन मांनें सोई निरख देखिसचु पांऊं, दांदू और न जाने ३

18

जब में साचेकी सुधि पाई,
तब थें अंग और नहीं आवे, देखत हूं सुखदाई। टेक
ता दिनथें तन ताप न ज्यापे, मुख दुख संग न जांऊ
पांव न पीव परित पद लिहां, आनंद भिर गुणगाऊं १
सब सं संग नही पुनि भेरे, अरस परस कुछ नाहीं
एक अनंत सोई संग मेरें, निरखतहुं निज माहीं २
तन मन माहि सोधि सो लिहां, निरखतहुं निजसारा
सोई संग सब सुखदाई, दादू भाग हमारा ३

(३ साच निदांन निरनै०।

हीर बिन निहचळ कही न देखों, तीन छोक फिर सोघा रे जे दीसे सो बिनस जाइगा, औसा गुरु प्रमोधा रे। टेक धरती गगन पवन अरु पांणी, चंद खर थिर नांही रे रेणि दिवस रहत नहीं दीले, एक रहे काल मांही रे १ पीरपैकंबर लेप मसाइक, सिव बिरंच सब देवा रे किल आणा सो कोई न रहती, रहती अलख अभेवा रे २ सवालाख मेर गिर पर्वत, समद न रहती थीरा रे नदी निवांण कलु नहीं दीले, रहती अकल सरीरा रे ३ अविनाती वो एक रहेगा, जिनयह सब कुल की हां रे दादू जाता सबजग देखों, एक रहत सो ची हां रे ४

मूल भीचि वधे ज्यू वेला, सो तत्व तरवर रहे अकेला। टेक देवी देखत फिरे ज्यू भूले, खाइ हलाहल बिभको फूले सुखको चाहे पड़े गलपासी, देखत हीरा हाथ थें जासी १ केड पूजा रुचि ध्यान लगावे, देवल देखे खबारे न पावे तोरे पाती जुगत न जानी, इंहि श्रम भूलि रहे अभिमानी २ तीर्थ वरत न पूजे आसा, बनखंड जाई रहे उद्दासा यों तप कारे करि देह जलावे, श्रमत डोले जनम गमांवे ३ स्तत गुरु मिले न संसा जाई, ए बंधन सब देह छुड़ाई तव दादू परम गति पावे, सो निज सूर्ति माहि लखावे १

१५ ताष्ठ गडा॰।
सोई साध तिरोंमणी, गोविंद गुणगावै
राम भजे विषिपा तजे, आपान जणांवै। टेक
मिथ्या सुख बोळे नहीं, परनिंदा नाहीं
भोगुण छाड़े गुणगहे, मन हारे पद मांही १
निवेरी सब आत्मां, पर आत्म्य जाने
सुख दाई सपता गहे, आपा नहीं आने २

आपा पर अंतर नहीं, निर्मेख निज लारा सत बादी साचा कहैं, छैलीन विचारा ३ निर्भये भिंज न्याग रहें, काहू लियत न होई दादू सब संसार में, असा जन कोई ४ १६ मचप मछा ।

राम मिलायों जानिए, जो काल न व्यापे जरामरण ताकों नहीं, अरु मिटे आपे। टेक सुख दुख कनहूं न उपजे, अरु सन खग सूझे कर्म को बांधे नहीं, सन आगम बूझे १ -जाप्रत रहे सो जन रहे, अरु जुग जुग जामे अंतरजामी सों रहे, कुल काई न लागे २ काम दहे सहजें रहे, अरु सुनि निचारे दादू सो सनकी लहे, अरु कनहू नहीं हारे ३

इन बातन में राम न मंनिं, दुतिया दोय नहीं उरअंतर, एक एक करि पीवको जानें। टेक पूर्णबह्म देखि सबहिन में, श्रम न जीव काहूं थें आंने होय दयाल दीनता सबस्ं, आरि पंचनकों करे किसानें १ आपा पर सम सब तत्व न चीहां, हिर भीने केवल जस गांनें दादू सोई सहज घर आनें, संकट सबे जीवके भानें १

′ १८ गच्य० ।

ए मन मेरा पीवलीं, औरन सूं नाहीं पीव विन पछिहि न जीवलीं, ए उपजे माही । टेक देखि देखि सुख जीवली, तहां धूप न छाहीं अजरावर मन वंधिया, ताथें अनत न जाई १ तेज पुंज फल पाईया, तहां रस खांई अमर देलि अमृत झरें, पीव पीव अघांही १ प्राणपती तहां पाईए, इहां उल्लेटि समाही दादू पीव प्रचाभये, हिपरें हित लांधी ३

१£।

आजि प्रभात मिले हरिलाल, दिलकी निधापीड सब भागी, मिल्ला है जीवको साल । टेक देखत नैन संतोप भयो है, यह तुम्हारो ख्याल दादू जिन सी हलमिल रहिनो, तुम्ह ही दिन दयाल १

अरस अलाही रबदा, इथांई रहमांन वे मका बीचि मुलाफरीला, मदीनां मुलतांन वे। टेक नबीनालि पैंकंबरे, पीरूं हंदा थांन वे जनतहु ले हिकसालां, इथां भिसत मुकांम वे १ डथां आब जम जमां, इथांई मुब हांन वे तखत रवानी कंगुरेला, इथांई सुलतान वे २ सब इथां अंदर आववे, इथाई ईमांन वे दादू आप वजाइएला, इथांई आसान वे ३

आसण रिमता रांमदा, हिर इथा अविगति आप वे काया कासी वंजणां, हिर्दे इथां पूजा जाय वे। टेक महादेव मुनि देव थे, सिवेंदा विश्वामवे स्वर्ग मुखासण हुळणें, हिर इथां आत्मराम वे, १ अमी सरोवर आत्मां, इथांई आधार वे अमर थान अविगति रहें, हरि इथें सिरजनहार वे २ सब कुछ इथें आववे, इथा परमानंद वे दादू आप हूरि करि, हरि इथांई आंबद वे ३ इति राग विद्यावल, तंपूणं॥ राग २१॥ पर २५३॥

# ॥ श्रथ राग सहो ॥

र भवप अवराह रहित वीनती।

तुम्ह बिचि अंतर जिन पर माधवे, भावे तन घन छेहु
भावे स्वर्ग नरक रसातछ, भावे करवत देहु। टक
भावे बिति देहु दुख संकट, भावे संपति सुख सरीर
भावे घर बन राव रंककरि, भावे सागर तीर माधवे १
भावे बंध मुक्ति करि माधवे, भावे त्रिभवन साह
भावे सकछ दोष धरि माधवे, भावे सकछ निवारि ६
भावे घरणि गगन धरि माधवे, भावे सीतछ सुर
दादू निकटि सदा संग माधवे, तूं जिन होवे दूरि ३

अनहम राम सनेही पाया, आगम अनहद सं चित छाया। टेक तनमन आत्म ताकों दीहां, तब हरि हम अपनां करि छीहां १ बाणी विमल हरि पंचप्राणा, पहली सीत मिले भगवानां २ जीवत जन्म सुफल करि लीहां, पहली चेते तिन भल कीहां ३ औसर आपा ठीर लगावा, दादू जीवत ले पहुंचावा ४ इति राग मुद्दों संपूर्ण ॥ राग २२ ॥ पर ३५०॥

وسنعنص

## ॥ त्रथ प्रंथ काया बेली राग सूहो ॥

#### १ चापाई।

साचा सतगुरु राम मिछावे, सब कूछ काया मांहि दिखावे कायामांहे सिरजनहार, कायामांहे ऑकार १ कायामांहे हे आकास, कायामांहे धरती पास कायामांहे पवन प्रकास, कायामांहे नीर निवास २ कायामांहे तिने देव, कायामांहे नीर निवास २ कायामांहे तिने देव, कायामांहे अळख अभेव ३ कायामांहे चार खांणी, कायामांहे पाया भेद कायामांहे चारे खांणी, कायामांहे चारे बाणी १ कायामांहे उपले आई, कायामांहे चारे मिर जाई कायामांहे जामे मरे, कायामांहे चोरासी फिरे ५ कायामांहे छे अवतार, कायामांहे चारेबार दोहा—कायामांहे राति दिन, उदे अस्त इकतार दाद पाया परम गुरु, कीय एकंकार ।

२ द्ना चरण नौगई।
कायामांहै खेळ पसारा, कायामांहै प्राण अधारा
कायामांहै अठारह भार, कायामांहै उपावण हार १
कायामांहै सन बन राइ, कायामांहै रहे घर छाड़
कायामांहै कंदळ बास, कायामांहै है कविळास २
कायामांहै तरवर छाया, कायामांहै पक्षी माया
कायामांहै आदि अनंत, कायामांहै है भगवंत ३
कायामांहै त्रिभवन राय, कायामांहै रहे समाय

कायामांहै चवरह भवन, कायामंहि आवा गमन ४ कायामांहै सब ब्रह्मंड, कायामांहि है नवखंड कावामांहै स्वर्ग पयाल, कायामांहै आप दयाल ५ दोहा—कायामांहै लोक सब, दादू दीया दीखाइ मनता बाचा क्रमनां, गुरुविन लख्या न जाइ।

ननता वाचा क्रमना, गुरुवन ७०४। न जाः ३ तीजा वाण चौपार्र ।

कायामंहि सागर सात, कायामंहि अविगति नाथ कायामंहि नदीया नीर, कायामंहि गहर गंभीरे १ कायामंहि सरवर पाणी, कायामंहि वसे विनाणी कायामंहि नीर नीवाण, कायामंहि हंस सुजाण २ कायामंहि गंग तरंग, कायामंहि जामुना संग कायामंहि है सरस्वती, कायामंहि हारामती ३ कायामंहि करे सनांन, कायामंहि कासी थान कायामंहि पूजा पाती, कायामंहि कासी थान कायामंहि सुनियर मेला, कायामंहि आप अकेला कायामंहि जापि जाप, कायामंहि आप अकेला कायामंहि जापि जाप, कायामंहि आप अकेला कायामंहि जापि जाप, कायामंहि आप अहेला

दादू सतगुरु संगिले, मूलि पड़ै जिनि कोइ।
४ चोथो चरण चै।पई।

कायामंदि विषमी बाट, कायामंदि औघट घाट कायामंदि पटण गाम, कायामंदि उत्तम टाम १ कायामंदि मंदप छाजे, कायामंदि आप विराजे कायामंदि महल अवास, कायामंदि निहचल बास २ कायामंदि राज दार, कायामंदि बोलणहार कायामांहै भरे भंडार, कायामांहै बस्त अपार ३ कायामांहै नवनिधि होय, कायामांहै अठितिधि सोय कायामांहै हीरा साल, कायामांहै निपने लाल ४ कायामांहै माणिक भरे, कायामाहै छेले धरे कायामांहै रतन अमोल, कायामाहै मोल न तोल ५ दोहा-कायामांहै कर्तार हैं, सो निधि जांणें नांहि दादू गुरु मुख पाइए, सब कुछ काया मांहि।

**५ पंचमां चरण नौपाई।** 

कायामाहि सब कुछ जाणि, कायामाहि लेहु पिछाणि कायामाहे बहु बिसतार, कायामाहे अनंत अपार १ कायामंहि आगम अगाध, कायामाहि निपने साध कायामाहि कह्या न जाइ, कायामाहि रहे ल्योलाइ र कायामांहि साधन सार, कायामांहै करै विचार कायामाहि अमृत बाणी, कायामाहि सार्गपाणी ३ कायामाहै खेळे प्राण, कायामाहि पद निर्वाण कायामांहै मूळ गहरहे, कायामांहै सब कुछ छहे ४ कायामांहै निजानित्धार, कायामांहै अपरंपार कायामाँहै सेवा करें, कायामांहै नीझर झरे ५ दोहा-कायामाहै बास करि, रहे निरंतर छाई दादू पाया आदि घर, सतगुरु दिया दीखाई ।

६ षष्टमा चरण चौपई।

कायामाहि अनुभव सार, कायामाहि करै विचार कायामाहि उपजे ज्ञान, कायामाहि लागे ध्यान १ कायामाहे अमर अस्थान, कायामाहे आत्माराम कायामाहि कला अनेक, कायामाहि कर्ता एक २ कायामाहि लागे रंग, कायामाहि साई संग कायामाहि सरवर तीर, कायामाहि कोकिल कीर ३ कायामाहि कलिब नैन, कायामाहि कुंजी बेंन कायामाहि कमल प्रकास, कायामाहि मधु शि बास ४ कायामाहि नाद कुरंग, कायामाहि जोति पतंग कायामाहि चातृग मोर, कायामाहि चंद चकोर ५ दोहा—कायामाहि प्रीति करि, कायामाहि सनेह कायामाहि प्रेम रस, दादू गुरु सुख एह ।

हायासाह प्रम रस, दादू गुरु मुख । ७ सप्तमां चरण चैत्पाई।

कायामंहि तारण हारा, कायामंहि उतरे पाग कायामंहि दूतर तारे, कायामंहि आप उबारे १ कायामंहि दूतर तिरे, कायामंहि हो उद्धरे कायामंहि त्तर तिरे, कायामंहि रहे समाई २ कायामंहि खुळे कपाट, कायामंहि तिरंजन हाट कायामंहि है दीदार, कायामंहि देखणहार ३ कायामंहि राम रंग राते, कायामंहि प्रेम रस माते कायामंहि अविचल भए, कायामंहि तिहचल रहे १ कायामंहि जीवे जीव, कायामंहि पाया पीव कायामंहि सदा आनंद, कायामंहि परमानंद ५ दोहा—कायामंहि कुसल है, सो हम देख्या आई

दादू गुरु मुख पाईए, सामु कहें समझाई। ८ अष्टमा चरण चौपाई।

कायामांहे देख्या नूर, कायामांहे रह्या भरपूर

कायामंहि पाया तेज, कायामंहि सुंदर सेज १ कायामंहि पुंज प्रकास, कायामंहि सदा उजात कायामंहि झिळमिळ सारा, कायामंहि सदा बसंत कायामंहि लोति अनंत, कायामंहि सदा बसंत कायामंहि खेळे पाग, कायामंहि सव बन बाग ३ कायामंहि खेळे पास, कायानंहि विबधि बिळात कायामंहि लोज सुहाग, कायामंहि नाद्धानि साजे ४ कायामंहि संज सुहाग, कायामंहि नाद्धानि साजे ४ कायामंहि संगळ चार, कायामंहि जय जय कार ५ देहि—काया अगम अगाध है, माहें तूर बजाई दादू प्रगट पीव मिल्या, गुरुमुख रहे समाई।

### ॥ ग्रथ राग बसंत ॥

१ भजन भेद्र।

निर्मेख नाम न छीयो जाई, जाके भाग बढे तोई फछखाई। टेक मन माया मेह मदमाते, कर्म कठिनता मांहि परे बिषे बिकार मांनि मन मांहीं, सकछ मनोर्थ स्वादखरे १ काम क्रोध ए काछ कछपनां, मैं मैं मेरी अति अहंकार नृष्णा त्रिपति न मानें कबहूं, सदा कुलंगी पंच बिकार २ अनेक जोध रहें रखवाछे, दुर्छम दूरिफछ अगम अपार जांक भाग बढे तोई फछ पाँच, दादू दाता तिरजनहार ६ 🗱 अथ दृ॰ नाम निश्चय स्रातन ? 🏶

-२ विश्व वीनेती ।

तूं घर आवनें म्हारे रे, हों जांऊ बारणें तहारे रे । टेक रेंणि दिवस मूनें निरखतां जाई, वहलो थई घर आवेरे वाह्ण, आकुल थाए १ तिल तिल हूंतो तहांरी बाटड़ी जोऊं, राणी रे आंस्डे वाह्णा मुखड़ो घोऊं २ तहांरी दया करि घरि आवे रे वाह्णा, दाहू तो तहांरो छैरे मकरी टाला ३

**१ करुणा नीनतीः**।

मोहन दुख दीरघ तूं निवारि, मोहि संताव बार बार । टेक काम कठिन घट रहे माहि, ताथें ज्ञान घ्यान दोऊ उदे नाहि गित मित मोह न बिकल मोर, ताथे चीत न आवे नाम तोर १ पांचों दंदर देहपूरि, ताथें सहज सीलसत रहे दूरि सुधि बुधि मेरी गई भाजि, ताथें तुम्ह बिसरेहा महाराजि २ क्रोध न कबहूं तजे संग, ताथें भाव भजन का होई भंग समझि न काई मन मझारि, ताथें चरणि बिमुख भए श्रीमुरारि३ अंतर्जामी करि सहाई, तेरी दीन दुखत भयो जनम जाई श्राहि श्रीह प्रभु तूं द्याल, कहे दादू हिर किर संभाल ५

मेरे मोहन मूर्ति राखि मोहि, निसवासुर गुन रमों तोहि मन मीन होई ज्यूं स्वाद खाई, छाछच छागो जलथें जाई १ मन हसती मातो अवार, काम अंघ गज छहर सार २ मन पतंग पावक परे, अग्नि न देखे ज्यू और ३ मन मृघा ज्यूं सुनैं नाद, प्राण तजे यों जाइ बाद ४ सन मधु करि जेतें लुक्षि बाल, कमळ बंधातू होइ नाम ५ सनला बाचा सरन तोर, दाबू को राखो गोबिंद सोर ६ ५ मन उपरेक्षको ।

बहुर न की जै कपट काम, हिरदे जिपए राम नाम। टेक हरि पाके नहीं कहुं वाम, पीव बिन खड भड गांऊं गाम तुम्ह राखो जीयरा अपणी माम, अनत जिन जाहरहे विश्राम १ कपट काम नहीं की जै हाम, रहो चरण कमळ कहु राम राम जब अंतर्जामी रहे जाम, तब अखै पद जन दादू प्राप्त १

तहां खेळों पीवलों नितही फाग, देखि लखीरी घेरी भाग। टेक तहां दिन दिन अति आनंद होंद्र, प्रेम पिळावें आप लोइ संगय न लेती रमें राल, तहां पूजा अरचा चरण पाल १ तहां बचन अमाळिफ सबही सार, बरतें छीळा अति अपार उमंग देहु तब मेरे भाग, तिंहि तरवर फळ अमर छागि २ अळख देंव कोइ जाणे भेव, अळख देव्की की है सेव दादू बळि बळि बार बार, तहां आप निरंज्ञन निराधार १

मोहन माछी सहज समानां, कोई जाणे साथ सुजाणा। टेक काया बाही मांहें माछी, तहां रास बनाया सेवक सु स्वामी खेळन कों, आप दया करिआया १ बाहरि भीतिर सकळ निरंतर, सब में रह्या समाई प्रगट गुप्त गुप्त पुनि प्रगट, अबिगति ळख्या न जाई २ ता माछीकी अकय कहांनी, कहत कही नही आवै अगम अगोचर करें अनंदा, दादू ए जगावै ३ ८ प्रचयको० ।

मन मोहन मेरे मनही माहि, कीजै सेवा अति तहां । टेंक तहां पायो देव निरंजना, प्रगट भय हरि ए तना नेन निहं निरखों अधाइ, प्रगट्यो है हरि मेरे माइ १ मोहि करि नेनन की तैनदे, प्राण मूलि हरि मोरले तथ उपने मोकों इह बानि, निज निरखत हो सारंगपाणि २ अंकुर आदे प्रगट्यो सोइ, बैन बान ताथे लागे मोहि सरण दाबू रह्यो जाइ, हरि चरण दिखावै आप आइ ३

मित वाले पाचों प्रेम पूरि, निमख न इत उत जांइ दूरि । टेक हरिस्स माने दया दीन, राम रमत है रहे लीन उलटि अपूठे भए थीर, अमृत घारा पीवे नीर १ सहज सुमाधी तांची विकार, अविनासी रस पीवहि सार थिकत भए मिलि महल मांहि, मनसा वाचा आन नांहि २ मन मित बाला राम रंग, मिल आसण बैठे एक संग अस्थिर दादू एक अंग, प्राणनाथ तहां परमानंद ३ इति राग वसंत संपूण ॥ राग २१॥ पद ३७०॥

& थहित निहचळ० I

# । त्रथ राग मरों ॥

१ गुरु नाम माहिमां महात्मः ।

सतगुरु चरणो मस्तक धरणां, राम२ कहि दूतर तिरणां। टेक अप्रतिधि नव निधि सहजैं पावै, अमर अभय पद तुखमें आवै? भगति मुक्ति वैकुंठां जाइ, अमर खोक फर्ड छेवै आइ २ परस पदार्थ मंगल चार, लाहिब के लब भरे भंडार इ नूर तेज है जाति अपार, दादू दाता लिरजनहार ४

२ आते उत्तम नाम स्मरणः ।
तनहीं राम सनहीं राम, राम रिदेशमें राखिले
सनसा राम सक्छ प्रपूरण, सहज सदा रस चाखिलें। टेक
नेना राम बेना राम, रसना राम संभारीले
श्रवनां राम सनसुख राम, रिमता राम बिचारीले १
सालें राम सुरतें राम, शब्दें राम समाईले
अंतर राम निरंतर राम, आत्म रामा धाईले २
सर्वे राम संगे राम, राम नाम त्योलाईले
बाहार राम भीतरि राम, दावू गोबिन्द गाईले ३

३ उत्तम स्मरण ।

अती सुर्ति राम च्योलाई, हरि हिरदे जिन बीसर जाई। टेक छिन छिन मात संभाले पूत, बिंद राखे जोगी अवधूत तृयाक रूप रूपकों रटे, नटणी नृखि बंस नत चढे १ कछिब दृष्टी धरे धियांन, चात्रग नीर प्रेमकी बान कुंजी कुरल संभाले सोइ, मृगी ध्यांन कीट कूं होड २ श्रवण सब्द ज्यूं सुनै कुरंग, ज्योति पतंग न मोडे अंग जल बिन मीन तलकि ज्यूं मरे, दादू सेवक अतें करे ३

81

निर्गुण राम रहे न्योलाइ, सहजैं सहज मिले हरिजाइ। टेक भोजल न्याघि लिये नहीं कवहुं, कीम न कोई लागे आइ तीनूं ताप जरे नहीं जीयरा, सो पद परसे सहज सुभाइ १ जन्म जरा जोनि नहीं आवै, माया मोह न लागे ताइ पाचों पीड प्राण नहीं व्यापै, सकछ सांचि सब एह उपाई रे संकुट संसा नरक न नैनहुँ, ताकों कबहुं काल न खाइ कंप न काई भय भूम भागे, सब बिधि असी एक लगाई ३ सहज समाधि गहों जे दिढकरि, जामों लागे सोई आइ भृगी है।य कीटकी नाई, हरिजन दादू एक दिखाई ४

ध बासीवीदः।

धन्य धन्य तूं धन्य घणी, तुम्ह तो मेरी आइ बणी। टेक धन्य धन्य तूं तारे जगदील, सुर नर सुनिजन तेने ईल १ धन्य धन्य तूं केवल राम, तेल लहंत सुख ले हरिनाम र धन्य धन्य तूं तिरजनहार, तेरा कोई न पानै पार ३ धन्य धन्य तूं निरंजन देव, दादू तेरा लखै न भेव ४

### ६ भय मीत भयां नक्षा ।

काजाणों सोहिकाले करिली, तनहितापसो हिलिननिवसरती। टे. आगम सोपें ज्ञान्यू न जाइ, इहै बिसासण जीयरे साहि १ में नहीं जाणों क्या ितर होइ, ताथें जीयरा उरपे रोइ २ काहू थें ले कलू करे, ताथें सईया जीव डरे ३ दादू न जाने कैसें कहैं, तुम्ह सरनांगति आइ रहे ४

0

का जाणों रामको गति मेरी, मैं विपई मनसा नही फेरी। टेक जो मन मांगे सोई दीकां, जाता देखि फेरि नहीं छीन्हां १ देवा इंदर अधिक पसारे, पंचों पकरि पटक नहीं मारे २ इन वातन घटि भरे विकारा, तृष्णां तेज मोह नहीं हारा ३ इनहीं छागि मैं सेव न जाणी, कहि दादू सुनि क्रम कहानी ४ G I

हिरिए रे हिरिए, ताथै राम नाम चित घरिए। टेक जिन ए पंच पतारे रे, मारे रेतें मारे रे १ जिन यह पंच समेटे रे, भेटे रेते भेटे रे २ छिछव ज्यूं किर छीए रे, कीए रे जीए रे ३ मृंगी कीट समाना रे, ध्याना रे यह ध्यांना रे ४ अजा सिंघ ज्युं रहिए रे, दादू दर्सण छहिए रे ५

- इशि मापति दुर्लभता० I

तहां मुझ कमीन की कोण चलावै, जाकों अजह मुनिजन महल न पावै। टेक तिव बिरंच नारद जस गावै, कोण भांति करि निकटि बुलावै १ देवा सकल तेतीसों कोटी, रहे दरबार खड़े करि जोड़ि २ तिच साधिक रहे ल्योलाइ, अजहूं मोटे महल न पाई ३ सब्धें नीच यें मीत न जानां, कहि दादू क्यूं मिले सयनां ४

१० वीनानि करुणांशः।

तुन्ह बिन किह क्यू जीवन सेरा, अजहूं न देख्या दर्सणतेरा।टेक होह दयाल दीनके दाता, तुम्ह पिरपूर्ण सब्बिधि साचा १ जो तुम्ह करें। सोई तुम्ह छाजै, अपण जनकों काहे न नियाजै २ अकर्ण करण कैसें अब कीजै, अपणा जाणि मोहि दर्सण दीजै दादू कहे सुनो हिर सांई, दर्सण दीजै सिल्डो गुसांई ४

. ११ उपदेम चिनामणी व l

कागा रे करंक परि बाले, खाइ मांन अर लगही डोले। टेक जा तनको रचि अधिक संवाग, तो तनले घाटी में डारा १ जा तन देखि अधिक नर फूले, सो तन छाडि चटगी रे भूले २ जातन देखि सनमें गर्बानां, मिलिगया माटी तज अभीसानां इ दादू तनकी कहा बडाई, निमख मांहि माटी मिलिजाई १ १२ डावेडम०।

जिप गोबिंद बिसार जिनजाइ, जन्म सुफलकारिए छैलाइ। टेक हिर समरण सीं हेत लगाइ, भजन प्रेम जस गाबिंदगाइ मनपा देह मुक्ति का हारा, राम समर जग सिरजनहारा १ जबलग बिपम व्याधि नहीं आई, तबलग काल काया नहीं खाई जबलग सब्द पलटी नहीं जाय, तबलग तेवा करि रामराई २ औसर राम कहि नहीं लोई, जन्म गया तब कहै न कोई जबलग जीवै तबलग सोई, पीछैं फिर पालितावा होई ३ साई सेवा सेवक लागे, सोई पावै जे कोई जागे गुरुमुख भ्रम तिमर सब भागे, बहुर न उलटे मार्ग लागे ४ औसा औसर बहुर न तेरा, देखि बिच्यार समाझ जीय मरा दादू हारि जीति जग आया, बहुत भांति कहि २समझाया ५

रास नाम तत्व काहे न बोले, रै मन मूढ अनंत जिन डोले। टेक भूला श्रमत जन्म गमावै, यह रस रसनां काहे न गावै १ क्या झिख और परत जंजाले, नाणी बिमल हरि काहे न संभाले ाम बिसारि जन्म जिन खोवै, जिपले जीवन साफिल होवै ३ स्थार सुधा सदा रस पीजे, दादू तनधरि लाहा लीजे ४ १४ तल उपदेसको०।

आप आपण में खोजो रे भाई, बस्क अगोचर गुरु लिखाई। टे. ज्यूं मही बिछोयें माखण आवै, त्यूंमन मधियां तें तत्व पावै १ काष्ट हुतासन रह्या समाई, त्यूं मन मांहि निरंजनराई २ ज्यूं अवती मैं नीर समांनां, त्यूं मन मांहें साच सयनां ३ ज्यूं दर्पन के नहीं लागे काई, त्यूं मूर्ति मांहें निरित्त लखाई ४ सह नै मन मिथयां तें तत्व पाया, दादू उनतो आप लखाया ५ १५ अदेन०।

सनमेला मनहीं सो घोई, उनमन लागै निरमल होई । टेक मनहीं उपने बिषै बिकार, मनहीं निर्मल त्रिभवन सार १ मनहीं दुवध्या नाना भेद, मनहीं समझै दैपख लेद २ मनहीं चंचल चहुदिस जाय, मनहीं निहचल रह्या समाय ३ मनहीं उपने अग्नि सरीर, मनहीं सीतल निर्मल नीर १ मन उदिस मनहीं समझाय, दादू यह मन उनमन लाय ५

### १६ मनपारे सुरातन० ।

रहु रे रहु मन मारोंगा, रती रती करि डारोगा। टेक खंड खंड करि नाखोंगा, जहां राम तहां राखोंगा १ कह्या न माने मेरा, सिर मानोंगा तेरा २ घरमें कदे न आवे, बाहारे कों डांठ घावे ३ आत्म राम न जाने, मेरा कह्या न माने ४ दादू गुरुमुख पूरा, मन खंड़ों सूरा ५

निर्भय नाम निरंजन छीजै, इन छोगन का भयनहीं कीजैने वि सेवक खुसंक नहीं मानें, राणां राव रंक कीर जानें १ नाम निसंक मगन मतवाला, राम रसांयण पीवे पीयाला २ सहजै सदा राम रंग राता, पूर्णब्रह्म प्रेमरस माता ३ हिर बल्जवंत सकल सिर गाजै, दादू सेवक केसें भाजै ४ औसो अलख अनंत अपारा, तीनलोक जाको बिस्तारा । टेक निर्मल तदा सहज घर रहे, ताको पार न कोई लहे निर्मुण निकटि सब रह्या समाय, निहचल सदा न आवजाय १ अबिनासी है अपरंपार, आदि अंत्य रहे निर्धार पावग सदा निरंतर आप, कला अतीत लिय नहीं आप २ संमर्थ सोई सकल भरपूर, बाहरि भीतर नेता न दूर अवल आप कले नहीं कोई, सब घट रह्या निरंजन होई ३ अवर्ण आप अजर अलेख, अवस अगाघ रूप नहीं रेख आविगति की गति लिखी न जाय, दादू दीन ताहि चितलाय ४

१६ हमर्थ डीला ।
अभी राजा सेऊं ताहि, और अनेक सब लागे जाहि। टेक
तीन लोक गृह घरे रचाइ, चंद सूर देाउ दीपक लाइ
पवन बुहारे गृह अंगणां, लपन कोटि जल लाके घरां १
राते सेवा संकर देव, ब्रह्म कुलाल न जांणे भेव
कीरित करुणां ज्यारू बेह, नेति नेति नव लांणे भेद २
तक्ल देव पति सेवा करें, मुनि अनेक एक चितधरे
चित्र विचत्र लिखे दरबार, घरमराइ ठाटे गुणसार ३
्रिचि सिधि हासी आगे रहें, ज्यार पदार्थ जी जी कहें
्रिक्कल सिख रहे ल्योलाइ, सब परीपूर्ण असेतो राइ ४
खलक खनीनां मेरे भंडार, ता घर बरते सब संसार
पूर दिवान सहज सब देह, सदा निरंजन असो हे ५
तारद गांयन गुंण गोविंद, सारदा करें सब छंद
नटवर नाचे कला अनेक, आपण देखें चित्र अलेख ६

सकल साध बाजै नीतान, जय जय कारण मेटै आंन मालनि पहुप अठारह भार, आपण दाता सिरजनहार ७ औनो राजा लोई आय, चवदह भवन में रह्यो समाय दादू ताकी सेवा करें, जिन यह रचिले अघर धरें ८

२० जीवत प्रतकः।

जबयहु मैं मैं मेरी जाय, तब देखत बेगी मिले रामराय। टेक मैं मैं मेरी तबलग दूर, मैं मैं मेटि मिले भरपूर १ मैं मैं मेरी तबलग नांहि, मैं मैं मेटि मिले मनमाहि २ मैं मैं मेरी न पाने कोय, मैं में मेटि मिले जन सोय ३ दादू मैं मैं मेरी मेटि, तबतूं जानि रामसों मेटि ४ २१ जान मनप०।

नांही रे हम नांही रें, सत्य राम सब मांही रें। टेक नांही घरणि अकासा रें, नांही पवन प्रकासा रें नांही रांव सांत तारा रें, नांही पावक प्रजारा रें १ नांही पंच पतारा रें, नांही सब संसारा रें नांही काया जीव हमारा रें, नांही बाजी कोतिगहारा रें २ नांही तरवर छाया रें, नहीं पक्षी माया रें नांही गिरवर बाता रें, नांही समद निवासा रें ३ नांही जल थल खंडा रें, नांही सब ब्रह्मडा रें नांही आदि अनंता रें, दांबू राम रहंता रे ४

अलह कहो भावे राम कहो, डाल तजो सब मूल गहो। टेक अलह राम कहि कर्म दहो, झूठे मार्ग कहा बहो १ साधू संगति तो निवहो, आइपर सो सीत सहो १ काया कमल दिल लाय रहा, अलख अला दीवार लहा ३ सतगुरु की सुनि सीप अहा, दादू पंडुचे पारपहा ४

हिंदू तुरक न जानों दोइ,
साई सबन का सोई हो, और न दूजा देखों कोइ। टेक
कीट पतंग सब जोनिन में, जल थल संग समानां सोई
पीर पैकंबर देवा दानव, भीर सालिक मुनि जनकों मोहि १
कर्ता हैरे सोई चीहों, जिनि वै कोंघ करे रे कोई
जैसें आरसी मंजन कीजे, राम रहीम देही तन धोय २
साई कीरी सेवा कीजे, पायो धन काहे को खोइ
दादू रे जन हार जिप कीजे, जन्म २ जे सुरजन होई ३

को स्वामी को तेप कहै, इस घूनिये का मरम न कोई छहै। टेक कोई राम कोई अलई सुनावे, पुनि अही रामको भेद न पावे १ को हिंदू को तुरक करि मानें, धुनि हिंदू तुरकी क खबर न जाने २ यह सब करणी दून्यूं बेद, समाझ परी तब पाया भेद ३ दादू देखे आत्म एक, कहिबा सुनिबा अनन अंनेक ४

२५ क्दिं।

निंदत है सब छोक विचारा, हमको भाव राम पियारा भीते निर्दोष छगावे, ताथे मोको अचिरज आवे १ दुवध्या हैय पख रहिता जे, ता सने कहत गयरेए २ निर्वेशि निहकामी साध, ता सन देत बहुत अपराध ३ छोटा कंचन एक समान, तासन कहत करत अभिमान ४ निदासतुति एके तौछै, ता सन कहे अपबादहि बोछे ५ बादू निंदा ताकों भावे, जाके हिरदे राम न आवे ६ १६ अनन्य सर्वणि ।

म्हारों स्यूं च हूं आयों । टेक तहारां छै तूने थापों सर्वा जीवनें तूंदातार,तें लिरण्याने तूंप्रतिपाछ तनधन तहारों तें दीधों, हूं तहारों ने तें की घों २ सहुत्री तहारों सांचारे, मैने म्हांरो झूठोते ३ दादू ने मन और न आवे, तूं कर्ता ने तूंदी जु मावे ४

२'९ निहंकाय साध्या

भैता अवद्धे राम पियारा, प्रांणि पिंड थें रहे नियारा। टेक जबलग काया तबलग माया, रहे निरंतर अवधूराया १ अठिसिधि भाई नवनिधि आई, निकटिन जाई रामदुहाई २ अमर अभय पर बैकुंठ बास, छाया माया रहे उदास ३ साई सेवक सब दिखलावै, दाबू जो दृष्टि न आवे ४

२८ पतिवतक मोठी सुरातन०।

तूं साहिब में सेवक तेरा, भावे सिरदे सूली मेरा। टेक भावे करवत सिरपरी सारि, भावे लेकारे गरदन मारि १ भावे चहुदित अग्नि लगाइ, भावे काल दसों दिसाइ २ भावे गिरवर गगन गिराइ, भावे दिया माहि बहाइ ३ भावे कनक कसोटी देहु, दादू नेवक किस किस लेहु ४

२६ माघ० ।

काम क्रोध नहीं आवे मेरे, ताथें गोबिंद पायानरें । टेकें भ्रम कर्म जालि सब दीहां, रमता राम सबन में चीहां ? दुबच्या दुरमति दूरि गमाई, राम रमत साची मनआई रोच जंब मध्यम को नाहीं, देखीं राम सबन के माहीं इ

दादू साच सबन में सोई, पेड पकडि जन निरमय होई ४

हाजरा हजूर सांई, है हिर नेड़ा दूरि नाहीं। टेक मनी मेट महल मैं पान, क्या हे खोजन दूरि जाने १ हिरसन होइ गुसासब खाय, ताथें सैयां दूरि न जाइ २ दुई दूरि दरोगन होई, मालिक मन में देखे सोय ३ अरिए पंच सोधि सब मारे, तब दादू देखे निकटि बिचारे ४

311

राम रमत है देखें न कोई, जो देखें सो पाव न होई। टेक बाहरि भीतिर नेडा न दूरि, स्वामी सकछ रह्या भरपूरि ? जहां जा देखों तहां दूसर नांहि, सबघट राम समानां माहि ? जहां जांऊं तहां सोई साथ, पूरि रह्या हिर त्रिभवन वाथ ? दादू हिर देखें सुख होय, निस दिन निरखण दीजें मोहि ?

#### देन अध्यात्मः ।

मन पवन ले उनमन रहे, अगम निगम मूलतो लहे। टेक पंच बाइजे सहज समावे, सिलहर के घर आंणे सूर सीतल सदा मिले मुखदाय, अनहद सब्द बजावे तूर ? बंक नालि सदा रस पीवे, तब यह मनवां कहीं न जाय चिगसे कमल प्रेम जब उपजे, बहा जीवकी करे सहाइ ? सिंगुफामें जोति विचारे, तब ताहि सुझै त्रिभवनराइ अंतर आप मिले आविनासी, पद आनंद काल नहीं खाय ३ चांमुण मरण जाइ सय भाजे, अवर्ण के घर बर्ण समाइ दादू जाइ मिले जगजीवन, तब यह आवागमन मिलाइ ४ 33 1

कीवन मूरी मेरे आत्मराम, भाग वहे पायी निज ठाम । टेक सटद अनीहद उपजै जहां, सुखमन रंग लगावै तहां तहां रंग लागे निर्मल होड, एनत उपने नांने साई १ सरवर जहां हंसा रहे, कारे सनान सब सुख छहे सुखदाई की नैनहुं जीय, त्यूं त्यूं मन अति आनंद होइ २ सो हंसा सरनां गति जाइ, सुद्दि तहां पखाले पाइ पीवे अमृतं नीझर नीर, बैठे तहां जगत गुरु पीर ३ तहां भाव प्रेमकी पुजा होइ, जा परि कृपा जाणें सोइ कृपा करी हिर देव उमंग, ताजपायो निर्भय लंग ४ तब हंसा मन आनंद हाइ, बस्त अगोचर छखै रे लोइ जाकों हरी छखावै आप, ताहि न छिपै पुन्य नही पाप ५ तहां अनहर बाजे अद्भुत खल, दीपक जर बात दिन तेल अखंड जोति जहां भयो प्रकाल, फाग बनंत जु बारह माल ६ त्रीस्थान निरत निधार, तहां प्रभु बैठे समर्थलार नैनेहुं निर्धुता सुख होइ, ताहि पुरुषा को लखैन कोय ७ क्षेता है हरि दीनद्याल, सेवक की जाणें प्रतिपाल चलु हंता तहां चरण सल्डान, तहां दादू पहुंचे प्रमान ८ . देश आत्म ममात्य रास० ।

घट घट गोपी घट घट काह, घट घट राम असर अस्थान । के गंगा जामुना अंतर बेद, सरस्वती नीर वह प्रसेद १ कुंजकेलि तहां वरम विलास, सब संगी मिलि खेले रास २ तहां बिन बेना बाजे तूर, बिगसे कमल चंद अरु सुर पूर्णब्रह्म परम प्रकास, तहां निज देखे दादूदास ४

## ॥ ग्रथ राग ललित ॥

#### र माताक्ति ।

राम तूं मोरा हूं तोरा, पाइन परत निहोरा। ट्रेक एक संगे वासा, तुम्ह ठाकुर हम दासा १ तन मन तुम्हको देइवा, तेज पुंज हम छड्डा २ रस मांहै रस होइवा, जोति सरूपी जोइवा ३ दादू नूर अकेछा ४

#### २ अनन्वे सराणि० ।

मेरे गृह आवो गुरु मेरा, मैं बालिक तेनक तेरा। टेक मात पिता तूं अम्हचा स्वामी, देव हमारे अंतरजामी १ अम्हंचा सज्जन अम्हंचा वंधू, प्रांण हमारे अम्हंचा ज्यदू २ अम्हंचा गीतम अम्हंचा मेला, अम्हंची जीवन आप अकेला ३ अम्हंचा साथी संग सनेही, राम विना दुख दादू देही ३

### ३ हित उपदेस ।

वाह्नाम्हरा प्रेमभक्तिस्स पीजिए,रिमए रिमता रामम्हारा बाह्नारे ्वा कमल में राखिए, उतम यह जपाम म्हारा बाह्नारे। टेक बाह्नाम्हारासतगुरुसरणें अणसरे,साधसमागमथाइ ह्याराबाह्नारे बाणी ब्रह्म बखांणिए, आंनद में दिन जाइ म्हारा बाह्नारे कस्य म्हारा आत्म अनुभवउपजै,उपजेब्रह्मागयान म्हाराबाह्नारे सुखसागर में झूलिए, साचो एह रभान म्हारा बाह्नारे २ बाह्म म्हारा भववंधन सवकुटिए,कर्मन लागें कोइ म्हारा बाह्नारे जीवन मुक्तिफल पामिए, अभय आगर पद होइ न्हारा बाह्वारे ३ बाह्यान्हाराअष्टांतिधि नवतिधिआंगणै,पुरमपदार्थचारम्हाराबाह्वारे दादू जन देखे नहीं, रातो सिरजनहार म्हारा बाह्वारे ४

४ भीति अखंड०।

हमारो मन माइ रामनाम रंग रातो, पीव २ करि पीवकों जाणें,मगन रहे रस मातौ। टेक सदासीळ संतोप सुहावत, चरण कमल बांघो हिरदा मांहि जतनकरि राखों, मानो रंकधन लाघो १ प्रेम भक्ति प्रीति हरिजांने, हरिसेवा सुखदाई ज्ञानध्यान मोहन को मेरे, कंपन लागे काई २ संगसदा हेत हरिलागे, अंग और नही आवै दादू दीनदयाल दमोदर, सार सुधारस भावे १

प्र साहिव तिफाति**।** 

महरवान महरेवांन,आबबादपाक आतस आद्मनीलांन । टेक सील पाव हाथ कीए, नैन कीए कान मुख कीया जीवदीया, राजिक रहिमान १ मादर पिदर पटर पोल, लाई सुबहांन संगे रहे दस्त गहें, लाहिब सुखतान २ या करीम या रहीम, दानां तूं दिवान पाक नूर है हजूर, दादू हैं हैरान ३

इति राग छित संपुरणं ॥ सन २५ ॥ पद् ४० ॥

### ॥ ग्रंथ रांग जयतश्री ॥

१ नाम जिननाती ।

तेरे नाम की बल्जिंड, जहां रहूं जिस ठांडें। टेक तरे बेन की विल्हारी, तेरे नैनह ऊपर वारी तेरी मार्चि बाले किनी, वारि वारिहं दीनी १ सोमित नूर तुम्हारा, सुंदर जोति उजियारा मीठा प्राण पीयारा, तृंहै पीव हमारा २ तेज तुम्हारां कहिए, निर्भल काहे न रहिए दाद बिल बाले तेरे, आब पीया तूं मेरे ३

२ विरह बीनसी० ।

मेरे जीयकी जाणे २ जानराइ, तुम्ह थे लेवक कहा दुराइ। टेक चलबिन जैसे जाइ जीय तलफत, तुम्ह बिन और हमही बिहाइ तनमन ब्याकुल होइ बिरहणीं. दरल पियासी प्राणजाइ १ जैतें चित चकोर चंदमन, अैसें मोह नहीं बिहाइ बिरह अग्नि दहत दादू को, दर्सन प्रसन तन सिराइ २ इति राग जैतन्नी संपूण॥ राग २६॥ पर ४०६॥

# ॥ त्र्य राग धनांश्री ॥

र आपिट अविनाधी रंगः ।

'न=छागो रे रामको, लो रंग केंद्रेन जाए रे हरिरंग मेरो मन रंग्यो, और न रंग सुहाए रे। देक अविनासी रंग ऊपनों, रचि मचि लागा चोलो रे सारिंग सदा सुहावनों, औसो रंग अमोलो रे १ हरिरंग कदै न ऊतरै, दिन दिन होइ सुरंगो रे

नित नवा निर्वाण है, कदे न होयगा भंगों रे र लाचो रंग सहजें मिट्यो, सुन्दर रंग अपारो रे भाग बिनां क्यू पाइए, सब रंग माहैं लारो रे ३ अवर्णको का बरणिए, लो रंग महज सहपो रे बिल्हारी उस रंगनी, जन दादू देख अनूपो रे ४

छागि रह्या मन रामसों, अन अनत नहीं जाए रे अचलासो थिर होइरह्या, सके न चित डुलाए रे। टेक ज्यूं फुर्नम चंदन रमें, प्रमल रह्या लुभाए रे त्यूं मन मेरा रामसूं, अनकी बेर अघाए रे १ भंतर न लाडे बासकों, कमलिह रह्या बंघाए रे त्यूं मन मेरा रामसूं, बेधि रह्या चितलाए रे २ जल विन मीन न जीवई, विद्युत्त ही मिरजाए रे त्यूं मन मेरा रामसों, असी प्रीति बनाए रे ३ ज्यूं चातक जलकों रहे, पीव पीव करत विहाए रे त्यूं मन मेरा रामसों, जन दादू हेत लगाए रे ४ १ विरह बीनती ।

मनमोहन हो कठिन विरह की पीर, सुंदर दर्स दिखाईए। टेक सुनहूं न दीन दयाल, तब मुख बैन सुनाइए १ करुणामे रूपाल, सकल सिरोमाण आइए २ मम जीवनि प्राण अधार, अविनासी उर लाइए ३ अब हरि दर्सन देहु, दादू प्रेम बढाइए ४

S.

कतहूं रहे हो बदेत, हरि नहीं आए हो

जनम तिराणों जाड, पीव नहीं पाडए हो। टेक बिपति हमारी जाइ, हारे मोकों कहे हो तुम्ह बिन नाथ अनाथ, विरहिन क्यूं रहे हो १ पीव के विरह वियोग, तनकी सुधि नहीं हो तलाफि तलाफि कीव जाय, मृतक हो रही हो २ दुखत भई हम नारि, कब घर आवे हो तुम्ह बिन प्राण अधार, जीव दुख पावे हो ३ प्रगटहु दीन द्याल, विलम्ब न कीजिए हो दादू दुखित बहाल, दर्सन दीजिए हो १

1 3

मोइन माधा कब मिले, सकल सिरोमणिराइ तन मन व्याकुल होत है, दर्स दिखावो आइ। टेक नैन रहे पंथ जोवतां, रोवत रेणि बिहाइ बाल सनेही कब मिले, मोपें रह्या न जाइ १ लिन लिन अंग अनल रहे, हारेजी कब मिलि है आइ अंतरजामी जाणिकरि, मेरे तनकी तपत बुझाइ २ तुम्ह दाता सुख देतहो, हांहो सुनि दीन द्याल चाहे नैंन उतावले, हांहो कब देखों लाल ३ परण कमल कब देखिंह, सनसुख सिरजनहार हिरिरंग ई संग सदा रहां, हांहो सब भाग हमार ४

तन मन में तूंहीं बसे, हांहो कब देखों सोइ ५ तन मन की तूंहीं छखे, हांहो सुनि चतुर सुजान तुम्ह देखें विन क्यूं रहूं, हांहो मोहि छागे वान ६ बिन देखे दुख पाइए, हांहो अबबिलम्ब न लाइ दादू दर्सन कारणें, हांहो सुख दाजे आइ ७

सुरजन मेरा व, कीह तेरा पार छहांड ज सुरजन घर अवे वे, हिक कहांण कहांडं । टेक तो बाझे मेकों चैन न आवे, ए दुख कीह कहांडं तो बाझें मेकों नींद न आवे, अखियां नीर भराउं १ जेतूं मेकों सुरजन डवे, सोहूं सील सहांडं एजन दादू सुरजन आवे, दरगह सेव करांडं २

७। विषद् वैरागर्ग। एपूहपपे सब भाग बिलासन, तैसहु बाझों छत्र सिंघासन। टेक ांजनत हूंग भिस्त न भाव, लाल पलंग क्या कीजे भाहि लगो इहि सेज सुखासन, मेकों देखण दीजै १

बैकुट मुक्ति स्वर्ग क्या कीजै, सकल भवन नहीं भावै भट पए सब मंडप छाजै, जे घर कंत न आवै २

लोक अनंत अभय क्या की जै, मैं बिरहीजन तेरा दादू दर्सन देखन दीजै, ए सुनि साहिब मेरा ३

म् इमान साबूगी । अल्हा आसिकां ईमान, भिसत दोजग दीन दुनियां, चिकारे रहिमान । टेक मिर मीरी पीर पीरी, फरसतां फुरमान आब आतस अरस कुरसी, दीदनी दिवान १ हरदु आलम खलक खानां, मोमिनां इखलास हजा हाजी कजा काजी, खाननुं सुलतान २

इलम आलम मुलक मालम, हाज ते है। न अजब यारां खबरदारां, सूरते सुविहांन ३ अवल आखिर एक तूंही' ज्यंदहै कुर्वाण आतिकां दीदार दादू, नुरका नीसान ४

अव्हा तेरा जिकर फिकर करते हैं, आशिक मस्ताक तेरे, तरित तरित मन्ते हैं । टेंक खळक खेत दिगर नेत, बैटे दिन मन्ते हैं दायम दरबार तेरे, गैर महल उन्ते हैं ! तन महीद मन सहीद, राति दिवत लग्त हैं ज्ञान तेरा ध्यान तेरा, इसक आगि जरते हैं ? ज्ञान तेरा ज्यंद तेरा, पाऊ तिर धरते हैं दादू दीवान तेरा, जरखरीद घरके हैं ३

मुख बोंछ स्वांमी तूं अंतर्जामी, तेरा सब्द मुहाँव रामजी। टेक धेतु चरावने बेतुबजावन, दर्स देखावन कामनी विरह उपात्रन तपतिबुझांवन, अंगल्लगांवन भामिनी १ संग खिलांवन रासबनांवन, गापी भावन भूधरा रंगादू तारण दुरत निमारण, संत सधारण रामजी २

र किन्छ वानताः।
हाथ देही रामा तुम सब पूर्णकामा,हूंती उरिझ रह्योतंसार। टेक
चंध्य कूप गृह में पक्ष्यो, मेरी करी संभाल
तुम्हिबन दूजा की नहीं, मेरे दीनांनाथ दयाल १
मार्ग की सुझ नहीं, दहदिस माया जाल

कालपाति किस बंधियो, मेरो कोइ ने छुडावणहार २ राम बिनां छूटै नहीं, कीजै बहुत उपाइ कोटि कीया सुलझै नहीं, अधिक अरुझतजाय ३ दीन दुखी तुन्ह देखतां, भवदुख भंजन राम दादू कहै कर हाथदेह, तुन्ह सब पूर्णकाम ४

जिन छाडे राम जिन छाडे, हमहि दिलारि जिन छाडे जीव जात न छागे बार, जिन छाडे । टेक माता क्यूं बालिक तजे, सुत अपराधी होय कबहूं न छाडे जीवतें, जिनदुख पावे कोइ ? ठाकुर दीन दयाल है, तेवक सदा अचत गुण औगुण हारे नां गिणे, अंतर तास्त्रं हेत २ अपराधी सुत तेवका, तुम्ह हो दीनका दीनद्याल हमथें औगुण होत है, तुम्ह पूर्णप्रतिपाल ३ जब मोहन प्राणी चले, तब देही किहिकांस तुम्ह जानत द'दू काकहै अवजिन छाडहु राम ४

विषम बार हरिअघार, करुणा बहुनामी
भक्तभाई बेग आइ, भीड भंजन खामी । टेक
अति आघार संत सधार, सुंदर सुखदाई
कामकोष काल प्रसत, प्रगटह हरि आई ?
पूर्णप्रतिपाल कहिए, समस्वां थें आवे
भ्रम कर्म मोहलागे, काहे न छुडावे २
दिानद्याल होहि कृपाल, अंतर्जामी कहिए

एक जीव अनेक छागे, कैसैं दुख सहिए ३ पांवन पीव चरन सरन, जुग जुग तैं तारे अनांघ नाथ दादूके, हरिजी हमारे ४

१४ बीनती०।

लाजितया नेह न तोशी रे, जे हम तोरें महा अपराधी, तो तूं जोशी रे ! टेक प्रम बिनां रस फीकालागै, भीठा मधुर न होय सक्छ सिरोमणि सबधे नीका, कड़वा लागे सोय १ जबलग प्रीति प्रमरस नाहीं, तृषा बिनां जल असा सबधे सुंदर एक अमीरस, होइ हलाहल जैसा २ सुंदर साई खरा पियाग, नेह नवानिति होवै दाबू मेरा तबमन मानें, सेज सदा सुखसोवै ३

१४ कर्ता की राति ।

काइ मां कीरित करों छी रे, तूं मोटो दातार सबतें तरकीड़ा साहिबकी, तूं मोटो कर्तार । टेक स्वदह भवन भांने घड़े, घडत न छागेबार थाप उथपे तू घणी, धन्य धन्य तिरजनहार १ ' धरती अंबर तें धस्त्रा, पाणी पवन अपार रिरंग क्र्या दीपक रच्या, रोंण दिवस बिसतार २ विक्वें ह्या संकर ते कीया, बिष्णु दीया अवतार सुरनर साधू तिरिजया, करिछे जीव बिचार ३ आप निरंजन हो रह्या, काइ मो कोतिगहार दादू निर्मुण गुणगहे, जांक्र छी बिछहार ४ १६ उपदेम चितामणी को ।

जीयरा राम भजन कि छि।जै,
साहिब छेखा मांगैगा रे, उतर कैसे दीजै । टेक
आगें जःइ पछितावन छागो, पछ पछ यह तन छीजै
ताथैं जीव समझाइ कहूं रे, सुकृत अबथें कीजै १
राम जपत जम काछ न छागे, संग रहे जन जीजै
दाहूरे भजन कि छीजै, हिर्स्जी की सासि रमीजै २
१७ काल विदामणी र ।

काल काया गढ मेलिसी, छीजै दसों दुवारे। रे देख तडा तो लुटिसी, हैनी हा हा कारो रे। टेक नाइकन गुन मिल्हिसी, एक लड़ो ते जाए रे संगन साथी को आइनी, तहां को जाणै किमथाए रे १ सत जत साधू म्हारा माइड़ा, कांद्र सुकत लीजै सारो रे मार्ग बिषमे चालियो, कांद्र लीजै प्राण अधारो रे २ जिम नीर निमाणा ठाहर, तिम साजी बांधा पालो रे समर्थ सोंद्र सेविए, तो काया न लागै कालो रे २ दादू मनथिर आंणिए, तो निहचल थिर थाए रे प्राणी नें पूरो मिले, तो काया न मेलीया रे १

डिस्ये रे डिस्ये परमेस्तर थें डिस्य,
छेखा छेवे भरि भरि देवे, ताथें बुगन करिय रे डिस्य । टेके
साचा छीजी साचा दीजी, साचा सोदा कीजी रे
साचा राखी झूठा नाखी, बिप न पीयी रे १
निर्मेख गहिय निर्मेख रहिय, निर्मेख कहिय रे

निर्मल लीजी निर्मल दीजी, अनत न बहिय रे श साहि पठाया बनि जिन आया, जिन हैकाँवे रे झूठ न भावे फेरि पठावे, कीया पावे रे ३ पंथ दुहेला जाइ अकेला, भार न लीजीरे दादू मेला होइ सुहेला, सो कुल कीजी रे ४

१६ भगवितामणी ।

डिरिये रे डिरिये, देखि देखि पग घरिए

तारे तिरिये मारे मिरिये, ताथें गर्ब न करिय रे डिरिए। टेक
देवें छवे संमर्थ दाता, सबकुछ छाजे रे

तारे मारे गर्ब निवारे, बैठा गाजे रे १
राखे रिहये बाहें बहिये, अनत न छिहये रे
भाने घडें संवारे, आप असा किहये रे
भाने घडें संवारे, आप असा किहये रे
पाके कांच कांच पाके, ज्यूमन भावे रे
पाके कांच कांच पाके, ज्यूमन भावे रे
थावक पाणी पाणी पावक, करि दिखळावे रे
छोहा कंचन कंचन छोहा, किह समझावे रे थ
सित हिर सूर सूर्यें सित्हिरि, प्रगट खेळे रे
धरती अंबर अंबर घरती, दादू मेळें रे ५

हाररगुन्छा मन सब्द सुर्ति, पंचो थिर की जै अबिर्दे के अंग सदा संग, सहजें रस पीजे। टेक सकल रहित मूल गहित, आपा नहीं आने अंतरगति निर्माल रित, एके मन मांनें १ हिरदे सुधि बिमल बुधि, पूर्ण प्रकास रतनां निज नाम निरख, अंतर गति वासे २ आत्म मन्ति पूर्णगति, प्रेमभक्ति राता मगन गलित अरस परस, दादू रस माता ३ २१ विनती० ।

गे। बिंदजी के चरनूं ही ल्यालाऊं, जैसे चातुग बनमें बोले, पीव पीव किर ध्याऊं। टेक सुरजन मेरी सुनों बीनती, मैं बाले तेरे जाँऊं विपति हमारी तोहि सुनाऊं, दे दर्सन क्यूंही पावों १ जात दुख सुख उपजत तनकों, तुम्ह सरनागित आऊं दादू को दयाकरि दीजे, नाम तुम्हारो गाऊं २

ए प्रेम भक्ति बिन रह्यों न जाई, प्रगष्ट दर्सन देहु अघाई। टेक ताला बेली तलफ मांहीं, तुन्ह बिन राम जीयरे जक नाहीं ? निसवासुर मन रहे उदास, मैंजन ब्याकुल सास उसास २ एक मेक रस होइ न आवे, ताथें प्राण बहुत दुखपावे ३ अंगसंग मिलयह सुखरीजे, दादू राम रसायण पीजे ।

तिसघर जानावे, जहां वे अकल सरूप सोई अब घाइये रे, सब देवन का भूप 1 टेक अकल सरूप पीवका, बांन बर्नन पाईए अंखड मंडल मांहें रहे, साई प्रीत लगाइए गावहु मन विचारावे, मन बिचारा सोई सारा, प्रगट पीवतें पाइ साई सेती संग साचा, जीवत तिसघर जाइये १ अकल सरूप पीक का, कैसें कारिआ लेखिए मुनि मंडल माहि साचा, नैनमिर सो देखिए देखो लोचन सार वे, देखो लोचन सार सोई प्रगट होई एह, अवंभा पेखिए दयावंत दयाल असो, वर्ण आति विसेखिए २ अकल सहूप पीवका प्राण जीवका, सोई जनजे पावई द्यावंत दयाल असो, सहजें आप लखावई लखेसु लखण हारवे, लखे सोई संग होई आगम बैंन सुनावई, सब दुख मागा रंगलागा काहेन मंगल गावई, अकल सहूप पीवका कर कैसें करि आणिए, निरंतिर निरधार आप अंतर सोई जाणिए, जांणहु मन विचारावें मन विचारा सोई सारा, समारे सोई बखांनिए श्रीरंग सेती रंगलागा, दादू तो सुख माणिए

राम तहां प्रगट रहे भरपूर, आत्म कमल जहां परम पुरुष तहां, झिलमिल २ नूर । टेक चंदसूर मिल्लभाइ, तहां बसे रामराय गंग जमुनके तीर, तृत्रेणी संगम जहां ि नेमल बिमल तहां, निरित्त निरित्त निजना १ हिरिरंग एउं उल्लेट जहां, तेज पुंज रहे तहां, सहज समाइ क्षिणम निगम अति तहां, बेसे प्राणपति, परित २ निजलाइ २

सुनि सरोवर जहां, दादू ईसा रहे तहां बिछित बिछित निजसार ३

#### 24 1

गोनिंद पाया मनभाया, अमा कीए लंग छीए अखै अभय दान दीए, छाया नही माया। टेक अगम गिगन अगम तूर, अगम चंद अगम सूर काल झाल रहे दूरि, जीव नहीं काया आदि अन्त नहीं कोइ, राति दिवल नहीं होइ उदै अस्त नहीं होइ, मनहीं मन छाया १ अमर गुरु अमर ज्ञान, अमर पुरुष अमर ध्यान अमर बह्म अमर थान, सहज सूनि आया २ अमर नूर अमर बाल, अमर तेज सुख निवाल अमर जाति दादूदाल, सकल भवन राया ३

₹1

रामकी राती भई माती, छोक बेद बिधि निषेद भागे सब भ्रम भेद, अपृत रस पाँवै। टेक छागे सब काल झाल, छूटे सब जग जंजाल बितरे सब हाल चाल, हरिकी सुधिपाई प्राणपवन तहां जाइ, अगम निगम मिलोआइ प्रेम मगन रहे समाइ, बिलसे बपु नाहीं १ परम नूर परम तेज, परम पूंज परम सेज परम जोति परम सेज, सुंदरि सुखपावै परम पुरुष परम रात, परम छाल सुख बिलास परम मंगल दादूदास, पीवसो मिलि खेलै २

२७ आराते० ।

इहिं बिधि आरती रामकी कीजै, आत्म अंतर वारणाछीजै। टेक

तनमन चंदन प्रेम की माला, अनहद घंटा दीनदपाला १ झानका दीपक पवन की बाती, देव निगंजन पांची पाती २ आनंद मंगल भावकी सेवा, मनमा मंदिर आत्मदेवा ३ भक्ति निरंतर मैं बालिहारी, दादू न जांणे सेवा तुम्हारी ४ १८।

आरती जग जीवन तेरी, तेरे चरण कमल परवारी फेरी। टेक चित चात्रिग हेत हीरहारे, दीपक झानह जोति विचारे १ घंटा सब्द अनाहद बाजै, आनद आरती गगन गाजै २ धुपध्यान हीरे सेती कीजे, पहुप प्रीति हीरे भावरि लीजे सवा सार आत्मां पूजा, देव निरंजन और न दूजा भावमिक सौ आरती कीजे, इहि विधि दादू जुग जुग जीजे

अविचल आरती तु देव महारी, जुग जुग जीवन राम हमारी मरण मीच जम काल न लागे, आवागवन सक्ल भ्रम भागे जोनी जीव जन्म नहीं आवै, निरमय नाम अमर पद पावै २ कलिंबिष कसमल बंधन कांपे, पार पहुंचे थिर कारि थापे ३ अनेक उधार तें जन तारे, दादू आरती नरक निवारे ४

निराकर तेरी आरती, अनंत भवन के राय। टेक मि निर्मानर सब सेवा करें, ब्रह्मा विष्णु महेस देव तुम्हारा भेव न जानें, पार न पावे सेस १ चंद सूर आरती करें, नमी निरंजन देव पित्ति पवन आकास अरावें, सब तुम्हारी सेव २ सकल भवन सेवा करें, मुनियर सिषसमाधि हीन छीन है रहे संतजन, अविगति के आराघ ३ जय जय जीवन राम हमारी, भाक्ति करें ल्योछाइ निराकार की आरती कीजै, जन दादू बाळि बाळि जाइ ४

तेरी आरती जुग जुग, जय जय कार । टेक जुग जुग आत्मराम, जुग जुग तेवा की जिए १ जुग जुग छंघे पार, जुग जुग जगपित को मिछे २ जुग जुग तारणहार, जुग जुग दर्जाण देखिए ३ जुग जुग मंगळचार, जुग जुग दादू गाइए ४ साखी अंत्य समयकी जेते, गुण व्यापे तेते तें तंबरें मन ५ साहिव अपणें कारणे, भलो निवाह्यो पण ६

होत श्री स्वामी दादृ द्यालजी की वाणी संपूर्ण ॥ अंग २७ ॥ राग २० ॥ अंग शर्व शरूपों का पर्द ॥ शब्दों का अंग सब ३१३ ॥ साल्ली २४४२ ॥ पद ४४४ ॥ श्री स्वामी दादृ दयालजी की वाणी संपु ण समाप्त ॥

---

दाटू दिनकर दुती जिन बिमल बिए बाणी करी ज्ञान भक्ति वैराग भागभछ भेद बतायो कोटि ग्रंथ को मत्त पंथ संक्षेप लिखाया निसृद्धि दुन्हि अनिरुध सुद्धि सर्वग्य उद्यागर परमानंद प्रकास नास निगड्ध महाधर वरण वंद झारवी साछिछ पद सरिता झागर हरी दादू जन दिनकर दुती जिन विमल विष्ट बांणीं करी अविन कल्पतरु प्रगट भई दाखू की खांजीं गाखि शब्द दोड यंथ सुता वहसकंध पिछांणी शासि सर्कंथ में हार अंग तैंतीस खनांऊं पद सकंध में डार सप्त अरु वीस वतांऊं पचील से पैंसटि शाखि लोऊ उपदाखा च्यारसै चवाळीस पढ सोउ उपसाखा पत्र अखिर लखि एफहै झाठि सहंत पुनि और गनि भाक्ति पहुर वैराग फल गांव धीज जगनाधभनि भये संपूर्ण पद अरु शाखी माक्ति मुक्तिममें शो भाखी सन्जा बाचा वांचे कोई ताकों आवागन न होई

श्रीसमां हैं जो हारहे, तिलक तिते खरूप निर्देश्तंत बिवेकी केलवे, काढे अरथ अनूप १ हादू दीनदयाल की, वांणीं कंचन रूप की इक सोनीं सन्तजन, घाढ़ हैं घाट अनूप २ हादू दीनद्याल की, वांणीं अनमें सार जो जन या हिरदे धरा, सो जन उत्तरे पार ३

(होडा)

जे जन पहेंजु प्रीत सों, उपजे आत्म ज्ञान तिनकों आनन भासही, एक निरंजन ध्यान ४ जिनके या हिरदे बसीं याही में मन दीन तिनकों अति मीठी छगे, आठ पहर छोछीन ५ वेद पुरांन सब झास्त्र, और जिते जो प्रन्थ तिनको बोध बिछोई करी, यह काट्यो निज मन्त ६ इति श्री खामी बादुरपाछनी की बोणी मपूरण ॥ सस्तत १६२५॥ मिवी वैसाल सुरी ६॥ काळाडेशका सुलदेवणी पठनार्थ छिली॥ ॥ दादुराम सत्यसम ॥

# ( होहा )

वाणीं तिसर विहारणीं, अघ हारणीं अपार तरणी तारणीं सब लारित, त्वर्ण कारणीं लार ॥ १ वेद सथाणीं लारणीं, बाणीं अगसअगूढ सुनिगण काणीं सधुर सधुं, सोक्ष छहाणीं सूढ ॥ ६ सुवा लारित बाणीं विसळ, सुजन श्रोत्र करस्वान करी प्रकाशिक जगत हित, दळजंगिलिय सुजान ॥ ६ सरजन दळजंगिलियनें, छेखग होष निवार छपवाई उत्ताहकर बाणीं विसळ विचार ॥ फागुन शुक्ला गवरि बुध, लर बारिध प्रह ईन्द सुद्रित जयपुर खेळमें, नवरक्षराय प्रवन्द ॥ ५

फाल्गुन सुक्षा । ३ बुधवार । सम्बत् १९७५ का मैं छपी

बारहट गुळाबदान कृत